# निवेदन

अर्द्ध शताब्दि होने आई, जब मैंने 'जयद्रय-वध' का लिखना प्रारम्म किया था। उसके पश्चात् मी- बहुत दिनों तक महाभारत के भिन्न भिन्न प्रसंगों पर मैंने अनेक रचनाएँ की। उन्हें लेकर कौरव-पाण्डवों की मूल कथा लिखने की बात भी मन में आती रही, परन्तु उस प्रयास के पूरे होने में सन्देह रहने से वैसा उत्साह न होता था।

अब से ग्यारह-बारह वर्ष पहले पर-शासन के विद्वेष्टा के रूप में जब मुझे राजवन्दी बनना पड़ा, तब कारागार मे ही सहसा वह विचार संकल्प में परिणत हो गया और मैं यह साहस कर बैठा। परन्तु वहीं 'अजित' ओर 'कुणाल-गीत' लिखने का काम भी हाथ में ले लेने से इस पर पूरा समय न लगा सका। आगे भी अनेक कारणों से क्रम का निर्वाह न कर सका।

एक अतर्कित वाघा और आगई। अपनी जिन पूर्व-कृतियों के सहारे यह काम सुविधा पूर्वक कर लेने की मुझे आशा थी, वह भी पूरी न हुई। 'जयद्रथ-वध' से तो मैं कुछ भी न ले सका। युद्ध का प्रकरण मैंने और ही प्रकार से लिखा। अन्य रचनाओं मे भी मुझे बहुत हेर-फेर करने पड़े। कुछ तो नये सिरे से पूरी की पूरी फिर लिखनी पड़ीं। तथापि इससे अन्त में मुझे सन्तोष ही हुआ और इसे मैंने अपनी लेखनी का क्रम-विकास ही समझा।

जिन्हें अपने लेखों में कभी कुछ परिवर्त्तन करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ती, उनके मानसिक विकास की पहले ही इतिश्री हैं: चुकी होती है। अन्य गा एक अवस्था तक मनुष्य की बुद्धि पेटें. प्राप्त करती ही है, नये नये अनुभव और विचार आगे आते रहते हैं और अपनी सीमाओं में अनुशीलन भी वृद्धि पाता है। द्रष्टाओं की दूसरी बात है। परन्तु मेरे ऐसे साधारण जन के लिए यह स्वाभाविक ही है। कुछ दिन पूर्व गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की एक पाण्डुलिपि के कुछ पृष्ठों के प्रतिविम्ब प्रकाशित हुए थे। उनमें अनेक खलों पर काट-कूट दिखाई देती थी। यह अलग बात है कि उनकी काट-कूट में भी चित्रणकला फूट उठती थी।

किसी समय हमारे मन में कोई भाव ऐसे सूक्ष्म रूप में आता है कि उसे हम ठीक ठीक पकड़ नहीं पाते । आगे स्पष्ट हो जाने की आशा से उसे जैसे तैसे ग्रहण कर लेना पड़ता है । कभी किसी भाव को प्रकट करने के लिए उसी समय उपयुक्त शब्द नहीं उठते । आप-बीती ही कहूँ। कुणाल का एक गीत मैं लिख रहा था। उसकी टेक यों बनी—

नीर नीचे से निकलता—देख लो यह रहेंट चलता। लिखने के अनन्तर भी जैसे लिखना पूरा नहीं लगा। सोचना भी नहीं रका। तब इस प्रकार परिवर्त्तन हुआ—

तोय तल से ही निकलता। 'नीचे से' के स्थान पर 'तल से' ठीक हुआ जान पड़ा, तथापि चिन्तन

शान्त नहीं हुआ ! अन्त में---

तत्त्व तल से ही निकलता।

वन जाने पर ही सन्तोष हुआ । अस्तु ।

अपने पात्रों का आलेखन मैं कैसा कर सका, इस सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है। वह पाठकों के सम्मुख है। उसके विषय में स्वयं पाठक जो कुछ कहेंगे, उसे सुनने के लिए मैं अवश्य प्रस्तुत रहूँगा। इस समय तो उनकी सेवा में यही निवेदन है कि वे कृपा कर मेरा रिभवादन खीकार करें—जय भारत!

चिरगॉव रथयात्रा, **२**००९ मेथिछीशरण

## सूची

| १— नहुष         | ঽ    |
|-----------------|------|
| २—यदु और पुरु   | १५   |
| ३योजनगंधा       | २१   |
| ४कोरव-पाण्डव    | २७   |
| ५बन्धु-विद्वेष  | ३४   |
| ६—द्रोणाचार्य   | ३८   |
| ७एकल्रह्य       | ४३   |
| ८—परीक्षा       | ४९   |
| ९—याज्ञसेनी     | ५६   |
| १०लाक्षागृह     | ५९   |
| ११—हिडिम्बा     | ६३   |
| १२—वक-संहार     | ७६   |
| १३—लक्ष-वेध     | ९४   |
| १४—इन्द्रप्रस्थ | ११३  |
| १५—वनवास        | १२१  |
| १६—राजसूय       | १२९  |
| १७— चूत         | १३५  |
| १८—वन-गमन       | १४३् |
| १९—अस्र-लाभ     | १४८  |
| २०—तीथयात्रा    | १५५  |
|                 |      |

| २१—द्रौपदो आर सत्यभामा      | १७३ |
|-----------------------------|-----|
| २२वत-वैभव                   | १८२ |
| २३दुर्योधन का दुःख          | २०४ |
| २४—वनमृगी                   | २१० |
| २५जयद्रथ                    | २१३ |
| २६—अतिथि और आतिथेय          | २१८ |
| २७—यक्ष                     | २२२ |
| २८—अज्ञातवास                | २२८ |
| २९—सैरन्ध्रो                | २३३ |
| ३० बृह्नला                  | २६८ |
| ३१—उद्योग                   | २७४ |
| ३२— विदुर-वार्त्ता          | २८३ |
| ३३रण-निमन्त्रण              | २८७ |
| ३४अनाहृत                    | २९२ |
| ३५—मद्रराज                  | २९६ |
| ३६—केशो की कथा              | ३०० |
| ३७शान्ति-सन्देश             | ३०९ |
| ३८—कुन्ती और कर्ण           | ३३० |
| ३ <b>९—</b> युयुत्सु        | ३३५ |
| ४०समर-सज्जा                 | ३४२ |
| ४१अर्जुन का मोह             | ३४८ |
| ४२—युद्ध                    | ३६२ |
| ४३—हत्या                    | ४०३ |
| ४४—विलाप                    | ४०९ |
| <sup>६</sup> ४५—कुरुक्षेत्र | ४१४ |
| ४६ अन्त                     | ४१९ |
| ४७—स्वर्गारोहण              | ४२६ |

### जय भारत

"जीवन-यशस्-सन्मान-धन-सन्तान ग्रुख सब ममें के ;
मुझको परन्तु शतांश भी लगते नहीं निज धमें के ।"
—युधिष्टिर

#### श्रीगणेशाय नमः

## जय भारत

मनुज-मानस में तरंगित वहु विचारस्रोत , एक घ्राश्रय, राम के पुरायाचरण का पोत ।

नमो नारायण, नमो नर, प्रवर पौरुष-केतु, नमो, भारति देवि, वन्दे व्यास, जय के हेतु!

### न हुष

"नारायग्रा ! नारायग्रा ! साधु नर - साघना , इन्द्र - पद ने भी की उसीकी शुभाराधना !" गूँज उठी नारद की वीग्रा स्वर-माम में , पहुँचे विचरते वे वेजयन्त धाम में !

ष्माप इन्द्र को भी त्याग करके स्वपद का , प्रायिश्वत करना पड़ा था वृत्र-वध का । पृथ्वीपृत्र ने , ही तब भार लिया स्वर्ग का , त्राता हुष्मा नहुप नरेन्द्र सुर - वर्ग का । या भव प्रवन्ध यथापूर्व भी वहाँ नया , ढीला पड़ा तन्त्र फिर तान-सा दिया गया । ष्मभ्युत्थान देके नये इन्द्र ने उन्हें लिया , सुनि से विनम्र व्यवहार उसने किया ।

र'त्र्याज का प्रभात सुप्रभात, धाप घ्राये हैं , दीजिए, जो घाज़ा स्वय मेरे लिए लाये हैं।" "दुर्लभ नरेन्द्र, तुम्हें घाज क्या पदार्थ हैं ? दूंगा में बधाई छहा कैसा पुरुषार्थ है !" ''सीमा क्या यही है पुरुषार्थ की पुरुष के ?'' मुद्रा हुई उत्सुक-सी मुख की नहुष के। मुनि मुसकाये घौर बोले-'वह प्रश्न धन्य ! कौन पुरुषार्थ भला इससे षाधिक छन्य? शेष घव कौन-सा सुफल तुम्हें पाने को ?" "फल से क्या, उत्सुक मैं कुछ कर जाने को।" "वीर, करने को यहाँ स्वर्ग-सुख-भोग ही, जिसमें न तो है जरा-जीर्याता, न रोग ही। ऐसा रस पृथ्वी पर—ं' ''मैंने नहीं पाया है , यद्यपि क्या धन्त धर्मा उसका मी घ्राया है। मान्य मुने, घन्त में हमारी गति तो वहीं, चौर मुमे गर्वही है, लब्जा इसमें नहीं। ऊँचे रहे स्वर्ग, नीचे भूमि को क्या टोटा है ? -मस्तक से हृदय कभी क्या कुछ छोटा है ? च्योम रचा जिसने, उसीने वसुधा रची , किस इति - हेतु नहीं उसकी कला बची ? जीव मात्र को ही निज जन्मस्थान प्यारा है।" ''किन्तु भूलते हो, स्वर्गलोक भी तुम्हारा है। करके कडोर तप, छोर नहीं जिसका, देना पड़ता है फिर देह-मूल्य इसका।

कहते हैं, स्वर्ग नहीं मिलता विना मरे, पाया इसी देह से है तुमने इसे घरे!"-नम्र हुषा नहुष सलज्ज मुसकान में ,— "त्रुटि तो नहीं थी यही मेरे मूल्य-दान में ?" ''पूर्णता भी चाहती है ऐसी त्रुटि चुनके।" ''मैं श्रनुगृहीत हुन्ना श्राज यह सुनके। देव, यहाँ सारे काम-काज देखता हूँ मैं, निज को ध्रकेला-सा परन्तु लेखता हूँ मैं। चोट लगती है, यह सोचता हूँ मैं जहाँ ,— छूत तो किसीको नहीं इस तनु से यहाँ ? यद्यपि कुभाव नहीं कोई भी जनाता है, तो भी स्वाभिमान मुमे विद्रोही बनाता है।" ''श्राह! मनोदुर्बक्षता, वीर, यह त्याज्य है , श्राप निर्जरों ने तुम्हें सौंपा निज राज्य है। दानवों से रचा कर भोगो इस गेह को , मानो देव-मन्दिर ही निज नर-देह को।" "श्रापकी क्रपा से मिटी ग्लानि मेरे मन की , प्रकट कृतज्ञता हो कैसे इस जन की ?" बोले हँस नारद प्रसन्न कल वर्गों से-"ज्ञाता है घाषिक मेरा मन ही स्वकर्गों से !"

× × × ×

दिन्य माग पाके भन्य याग तथा त्याग से , रजक भी राजा घव रंजित था राग से [

ऐसा नर पाके धन्य स्वर्ग का भी भोग था, नर के लिए भी यह चरम सुयोग था। सेवन से श्रौर धौर बढ़ते विषय हैं, भ्रर्थ जितने हैं सब काम में ही लय हैं। एक वार पीकर प्रमत्त जो हुन्ना जहाँ, सुघ फिर घ्रपनी-परायी उसको कहाँ ? देव-नृत्य देख, देव - गीत - वाद्य सुनके , नन्दन विपिन के घनोखे फूल चुनके, इच्छा रह जाती किस घ्रन्य फल की उसे ? चिन्ता न थी प्राज किसी प्रन्य कल की उसे ! प्रस्तुत समन्न उसे स्वप्न की-सी बातें थीं , सोकर क्या खोने के लिए वे रम्य रातें थीं ? प्रातःकाल होता या विहार देव-नद में , किंवा चन्द्रकान्त मिण्यों के हृद्य हूद में। नेत्र ही भरे थे नरदेव के न मद से, होती थी प्रकट एक भूम पद पद से। जपर से नीचे तक मत्तता न थी कहाँ, ऐरावत से भी दर्शनीय वह था वहाँ। अधमुँदी घॉलें ग्रहा! खुल गईं प्रन्त में ,-पाकर शची की एक मलक घनन्त में। पति की प्रतीचा में, निरत व्रतस्नेह में, काट रही थी जो काल सुरगुरु-गेह में। ष्माया था विहारी नृप राज - हंस - तरि से , वह निकली ही थी नहाके सुरसरि से।

निकली नई-सी घह वारि से वसुन्धरा. वर तो वही है बडा जिसने उसे वरा। एक घटना-सी घटी सुषुमा की सृष्टि में , घद्भुत यथार्थता थी कल्पना की सृष्टि में । पूछ्ना पढा न उसे परिचय उसका. कर उठी घ्राप्सराएँ जय जय उसका । ''श्रोहो यह इन्द्राणी !' —उसौंस भर बोला वह , बैठा रहके भी श्राज श्रासन से डोला वह । मन था निवृत्त हुन्ना त्रप्सरा-विहार से , उसने निभाया उसे मात्र शिष्टाचार से। ''यह दिपी, वह छिपी दामनी-सी चिपा में , जागी इसी बीच नई कान्ति कया कया में। मेरी साधना की गति श्रागे नहीं जा सकी, सिद्धिकी मलक एक दूर से ही पासकी 🗠 विस्मय है, किन्तु यहाँ भूला रहा कैसा मैं, इन्द्राणी उसीकी इन्द्र है जो, श्राज जैसा मैं। वह तो रहेगी वही, इन्द्र जो हो सो सही, होगी हाँ कुमारी फिर चिर युवती वही। तो वर्यो मुभे देख वह सहसा चली गई , ष्राह ! मैं छला गया हूँ वा वही छली गई ? एक यही फूल है जो हो सके पुनः कली, इतने दिनों तक क्यों मैंने सुधि भी न ली। इन्द्र होके भी मैं गृहम्रप्ट-सा यहाँ रहा . लाल घप्पराएँ रहे, इन्द्राणी कहाँ घहा 🛭

**जलती तरंगों पर भूलती-सी निकली**, दो दो करी-कुम्मी यहाँ हूलती-सी निकली ! क्या शकत्व मेरा, जो मिली न शची भामिनी, बाहर की मेरी सखी भीतर की स्वामिनी। ष्याह ! कैसी तेजस्विनी ष्याभिजात्य-ष्रमला, निकली सुनीर से यों चीर से ज्यों कमला। एक घौर पर्त-सा त्वचा का घाई पट था, फूट-फट रूप दूने वेग से प्रकट था। तो भी ढके श्रंग घने दीर्घ कच-भार से , सूच्म थी मलक किन्तु तीच्या श्रसि-धार से। दिव्य गति लाघव सुरांगनाश्रों ने धरा , स्वर्ग में सुगौरव तो वासवी ने ही भरा। देह धुली उसकी वा गंगाजल ही धुला , चॉदी घुलती थी जहाँ सोना भी वहाँ घुला। मुक्ता तुल्य बूँदें टपकी जो बड़े बालों से , चूरहा या विष वा श्रमृत वह व्यालों से। श्रारही हैं लहरें श्रभी तक मुभे यहाँ, जल - थल - वायु तीनों पाने च्हुक थे वहाँ। वाह्य ही जहाँ का बना जैसे एक सपना, देखता मैं कैसे वहाँ श्रन्तःपुर श्रपना। सबसे खिचा-सा रहा उद्धत प्रथम मैं, फिर निस श्रोर गया हाय! गया रम मैं। वस्तुतः शची के लिए बात थी विषाद की , मार्गूगा चमा मैं घ्राज घपने प्रमाद की।

ऊँचा यह भाल स्वर्ग - भार घरे जावेगा , उसके समद्म मुक गौरव ही पावेगा ।"

दूती मेज उसने शची से कहलाया यों-"वैजयन्त धाम देवराज्ञी ने मुलाया क्यों ? दुना-सा ध्यकेले मुभे शासन का भार है, ष्याधा कर दे जो उसे ऐसा सहचार है। सह नहीं सकता विलम्ब छौर धब मैं, ष्माजा मिले, ष्याऊँ स्वयं लेने कहाँ, कब मैं ?" उत्तर मिला—''तुम्हें बसाया वैजयन्त में , चाहते हो मेरा घर्म भी क्या तुम घनत में ! नैसे धनी-मानी गृही नाय तीर्थ-कृत्य को , श्रीर घर-वार सौंप जाय मले मृत्य को , सौंपा प्रपने को यह राज्य वैसे जानो तुम, याती इमे मानो, निज धर्म पहचानो तुम l त्यागो शची-संग रहने की पाप-वासना, हर ले नरत्व भी न कामदेवोपासना।" चा सुनाया दूती ने सुरेश्वरी ने जो कहा, सुनके नहुष घाप घापे में नहीं रहा। ''थ्यच्छा ! इन्द्रपद का नहीं हूँ घ्यघिकारी मैं ? सेवक - समान देव - शासनानुचारी मैं 🏾 🗗 स्वर्ग-राज्य तो क्या, घपवर्ग भी है एक पराय , मूल्य गिन दे जो धनी, ले ले वह घ्राप गराय ।

भ सुर पुलोम-पुत्री इन्द्राणी बने जहाँ,
नर भी क्यों इन्द्र नहीं बन सकता वहाँ ?
कौन कहता है, नहीं ध्राच सुर - नेता मैं ?
पाकशासनासन का मूल्यदाता, केता मैं ।
सायह सुरों ने सुभे सौंपी स्वयं शकता,
कैसी फिर ध्राच यह वासवी की वकता ?
प्रस्तुत मैं मान रखने को एक तृणा का,
घौर मैं ऋणी हूँ परमाणु के भी ऋण का।
ध्रपना ध्रनादर परन्तु यदि मैं सहूँ,
तो फिर पुरुष हूँ मैं, किस सुहँ से कहूँ ?"

भूला हठ-बाल पाके मन्मथ का पालना, पाने से कठिन किसी पद का सँभालना। देव-कुल-गुरु को प्रगाम कर दूत ने सँदेसा सुनाया, जो कहा था पुरहूत ने। 'धापकी क्रपा से देव-कार्य विध्न-हीन है, जाकर रसातल में देत्य - दल दीन है। बाहर की जितनी व्यवस्था, सब ठीक है, घर की ध्रवस्था किन्तु शून्य है, श्रलीक है। फिर भी शची थीं इस बीच ध्रापके यहाँ, ध्रीर मायके-सा मोद पा रही थीं वे वहाँ। ध्राज़ा मिले, श्राज़ँ उन्हें लेने स्वयं प्रीति से, ध्राप जो बतावें उसी राजोचित रीति से।"

''सुन लिया मैंने, प्रतिवाक्य पीछे जायगा . कहना, विलम्ब व्यर्थ होने नहीं पायगा।"-कह गुरुदेव ने यों दूत को विदा किया, श्रीर मन्त्रगार्थ मुख्य देवों को बुला लिया। बैठे यथास्थान सब सभ्य उन्हें नत हो , बोले गुरु-''सुगत सुचिन्तित सुमत हो! ईश्वर का जीव से हैं मानो यही कहना--'तू निश्चिन्त होके कभी बैठ नहीं रहना।' नर भ्रधिकारी भ्राज देवराज - पद का , र्किया वह लम्न हुम्रा हाय! सुर - मद का। सम्प्रति शची में हठी नहुष निरत है , सोचो कुछ यत्न यह उससे विरत है।" मॉग जो नहूष की थी, सबने सुनी. गुनी, किन्तु कहाँ हो सके हैं एक मत दो मुनी ? एक ने उचित मानी, श्रनुचित श्रन्य ने , तो भी दिया मुक्त मत किस मतिमन्य ने ? तर्क स्वय भटका है खोजने जा तत्व को , फिर भी न माने कौन उसके महत्व को ? शका-वधू जेठी, वर हेठा समाधान है! बोले श्रीद-"मत तो शची का ही प्रवान है।" ''मेरा मत ?" मानघना वोली—''पूछते हो घ्याज ? पूछ लूँ क्या मैं भी, क्यों बनाया उमे देवराज ? कोई न या तुममें जो भार घरे तव लों. स्वामी कहीं प्रायिश्वत्त पूरा करें जब लों ?"

''हाय महादेवि !" बोले व्यथित वरुगा यों-''भ्रपने ही उपर ध्यों भ्राप श्रकरुग यों ? मारा जिस वज़ ने है वृत्र को घ्रमी घ्रमी , होता नहीं निष्फल प्रयोग जिसका कभी, व्यर्थ वह भी है यहाँ, श्रचत है धर्म तो , काटा नहीं जा सकता वज्र से भी कर्म तो ! कोई जो बड़े से बड़ा फल भी न पायगा, कुँचे उठने का फिर कप्ट क्यों उठायगा ? कर्म ही किसीके उसे योग्य फलदायी हैं, देव पत्तपाती नहीं, समदर्शी, न्यायी हैं। योग्य धनुगत को बढाते क्यों न ष्रागे हम ? दान-मान देने में क्वती को कहाँ भागे हम ? वस्तुस्थिति जो है, वह घापके समन्न है, घौर कुछ भी हो, उसका भी एक पच है। ष्रापके लिए भी विधि है, यदि उसे वरें , सोचें परिगाम फिर घाप कुछ भी करें।" ''मैं तो मनःपूत को ही मानती हूँ श्राचरण ; ऐन्डिक विषय मेरा व्यक्ति-वरगावरग्। सत्ता हॉ समाज की है, वह जो करे, करे, एक श्रबला का क्या, जिये, जिये; मरे, मरे! र्किना यह सारी क्रपा ऋषि-मुनियों की है, गरिमा गभीर गूढ़ उन गुनियों की है। मारनं की श्राततायी बह्मदैत्य यति को , हत्या ऋषियों ने ही लगाई देवपति को ।

''सुन लिया मैंने, प्रतिवास्य पीछे, जायगा , कहना, विलम्ब व्यर्थ होने नहीं पायगा।" कह गुरुदेव ने यों दूत को विदा किया, श्रीर मन्त्रगार्थ मुख्य देवों को बुला लिया। बैठे यथास्थान सब सभ्य उन्हें नत हो , बोले गुरु-''सुगत सुचिन्तित सुमत हो ! ईश्वर का जीव से हैं मानो यही कहना— 'तू निश्चिन्त होके कभी बैठ नहीं रहना।' नर भ्रधिकारी भाज देवराज - पद का , र्किवा वह लम्न हुम्रा हाय! सुर - मद का। सम्प्रति शची में हठी नहुष निरत है, सोचो कुछ यत्न यह उससे विरत है।" माँग जो नहुष की थी, सबने सुनी. गुनी, किन्तु कहाँ हो सके हैं एक मत दो मुनी ? एक ने उचित मानी, प्रानुचित घ्रन्य ने , तो भी दिया मुक्त मत किस मतिमन्य ने ? तर्क स्वय भटका है खोजने जा तत्व को , फिर मी न माने कौन उसके महत्व को ? शका-वधू जेठी, वर हेठा समाधान है ! बोले श्रीद-''मत तो शची का ही प्रवान है।'' ''मेरा मत <sup>१''</sup> मानधना बोली—''पूछते हो घाज १ पूछ लूँ क्या मैं भी, क्यों वनाया उसे देवराज ? कोई न या तुममें जो भार धरे तब लों. स्वामी कहीं प्रायश्चित्त पूरा करें जव लों ?''

''हाय महादेवि !" बोले व्यथित वरुण यों-''ग्रपने ही उत्पर क्यों ग्राप घ्रकरुण यों ? मारा जिस वज़ ने हैं वृत्र को ध्रमी ध्रमी, होता नहीं निष्फल प्रयोग जिसका कभी, व्यर्थ वह भी है यहाँ, श्रचत है धर्म तो , काटा नहीं जा सकता चत्र से भी कर्म तो ! कोई जो बड़े से बड़ा फल भी न पायगा, दंचे उठने का फिर कप्ट क्यों उठायगा ? कर्म ही किसीके उसे योग्य फलदायी हैं, देव पत्तपाती नहीं, समदर्शी, न्यायी हैं। योग्य धनुगत को बढ़ाते क्यों न धागे हम ? दान-मान देने में इती को कहाँ भागे हम ? वस्तुस्थिति जो है, वह घापके समन्न है, श्रीर कुछ भी हो, उसका भी एक पच है। श्रापके लिए भी विधि है, यदि उसे वरें , सोचें परियाम फिर घाप कुछ मी करें।" ''मैं तो मनःपूत को ही मानती हूँ श्राचरण ; ऐन्छिक विपय मेरा व्यक्ति-वरगावरगा। सत्ता हॉ समाज की है, वह जो करे, करे, एक धवला का क्या, जिये, जिये; मरे, मरे ! र्किना यह सारी क्रपा ऋषि-मुनियों की है , गरिमा गभीर गूढ़ उन गुनियों की है। मारनं की श्राततायी बहुमदैत्य यति को , हत्या ऋषियों ने ही लगाई देवपति को ।

''सुन लिया मैंने, प्रतिवाक्य पीछे जायगा , कहना, विलम्ब व्यर्थ होने नहीं पायगा।"-कह गुरुदेव ने यों दूत को विदा किया, श्रीर मन्त्रगार्थ मुख्य देवों को बुला लिया। बैठे यथास्थान सब सभ्य उन्हें नत हो , बोले गुरु-''सुगत सुचिन्तित सुमत हो ! ईश्वर का जीव से हैं मानो यही कहना-'तू निश्चिन्त होके कभी बैठ नहीं रहना।' नर श्रिधिकारी श्राज देवराज - पद का , र्किवा वह रूप्त हुन्ना हाय! सुर - मद का। सम्प्रति शची में हठी नहुष निरत है , सोचो कुछ यत्न यह उससे विरत है।" माँग जो नहुव की थी, सबने सुनी. गुनी, किन्त्र कहाँ हो सके हैं एक मत दो मुनी ? एक ने उचित मानी, श्रनुचित धन्य ने , तो भी दिया मुक्त मत किस मतिमन्य ने ? तर्क स्वय भटका है खोजने जा तत्व को , फिर भी न माने कौन उसके महत्व को ? शका-वधू जेठी, वर हेठा समाधान है ! बोले श्रीद-''मत तो शची का ही प्रवान है।'' ''मेरा मत ?" मानघना वोली—''पूछते हो प्राज ? पूछ लूँ क्या मैं भी, क्यों वनाया उमे देवराज ? कोई न या तुममें जो भार धरे तव लों. स्वामी कहीं प्रायिश्वत पूरा करें जब लों ?"

''हाय महादेवि !" वोले व्यथित वरुण यों-''ग्रपने ही जपर क्यों छाप ध्रकरुगा यों ? मारा जिस वज्र ने हैं वृत्र को घ्रमी घ्रमी , होता नहीं निष्फल प्रयोग जिसका कभी, व्यर्थ वह भी है यहाँ, श्रन्तत है धर्म तो , काटा नहीं जा सकता वज्र से भी कर्म तो ! कोई जो बड़े से बडा फल भी न पायगा, ऊँचे उठने का फिर कप्ट क्यों उठायगा ? कर्म ही किसीके उसे योग्य फलदायी हैं, देव पत्तपाती नहीं, समदशीं, न्यायी हैं। योग्य धनुगत को बढ़ाते क्यों न धागे हम? दान-मान देने में इती को कहाँ मागे हम ? वस्तुस्थिति जो है, वह घापके समन्न है, र्घौर कुछ भी हो, उसका भी एक पन्न है। श्रापके लिए भी विधि है, यदि उसे वरें , सोचें परियाम फिर छाप कुछ भी करें।" ''मैं तो मनःपूत को ही मानती हूँ श्राचरण ; ऐन्छिक विषय मेरा व्यक्ति-वरगावरगा । सत्ता हॉ समाज की है, वह जो करे, करे, एक प्रबला का क्या, जिये, जिये; मरे, मरे! र्किना यह सारी कृपा ऋषि-मुनियों की है , गरिमा गभीर गूढ़ उन गुनियों की है। मारनं की श्राततायी बह्मदैत्य यति को , हत्या ऋषियों ने ही लगाई देवपति को ।

धिक, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में ,
दोष मात्र देखे जो हमारी कृति कृति में !
हमने किया सो धारम-रत्ता के लिए किया ,
ध्यान इस पर भी किसीने कुछ है दिया !
धाहुतियाँ देके इस नहुष ध्यमाग को ,
दूध त्रृषियों ने ही पिलाया कालनाग को !
ध्रच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका ,
लावें उस नर को बनाके वर दिवि का ।"
'धलमिति' बोल उठे वाचस्पति—''हो गया ,
यान हो शची के नये वर का यही नया !"

विस्मित – सा सम्मत नहुष हुषा ऐसे भी ,
पाना जो उसे था मिले क्यों न वह कैसे भी ।
बोले श्रृषि—''भुगतेंगे हम यह विष्टि-भार ,
सहा निज राजा की श्रनीति भी है एक वार ।''
मत्त-सा नहुष चला बैठ श्रृषि – यान में ,
ब्याकुल – से देव चले साथ में विमान में ।
पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की ,
श्रारोही श्रधीर हुश्रा प्रेरणा से मार की !
'वस क्या यही है, वस बैठ विधियाँ गढ़ो ,
श्रश्व-से श्रडो न धरे, कुछ तो बढो, बढ़ो !''
वार वार कन्धे फेरने को श्रृषि श्रटके ,
श्रातुर हो राजा ने सरोप पैर पटके।

चिप्त पद हाय! एक ऋषि को जो जा लगा, सातों ऋषियों में महा रोषानल ह्या जगा। ''भार वहें, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम, तूही कह करू, मौन प्रव भी रहें क्या हम ? पैर था वा सॉप यह, डस गया संग ही, पामर, पतित हो तू होकर भुजंग ही !" चौंक पड़ा राजा, मुख-मुद्रा हुई विकला, "हा ! यह हुत्रा क्या ?" यही व्यत्र वाक्य निकला । शून्य पट-चित्र हुन्ना घुलता-सा वृष्टि से , देखा फिर उसने समन्न शुन्य दृष्टि से। दीख पड़ा उसको न जाने क्या समीप-सा , हो उठा प्रदीप वह बुम्पता प्रदीप-सा। ''संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्या ? दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या ?" सँभला घदम्य मानी खींचकर ढीले घंग, "कुछ नहीं, स्वप्न था सो हो गया भला ही भंग । कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोघार्य है, शान्त हों महर्षि, मुमे शाप घंगीकार्य है। मानता हूँ भूल हुई, खेद मुमे इसका, सौंपे वही कार्य उसे, धार्य हो जो जिसका। स्वर्ग से पतन, किन्तु मेदिनी की गोद में ; र्ष्यौर जिस जोन में जो, सो उसीमें मोद में। काल गति-शील मुफे लेके नहीं बैटेगा , किन्तु उस जीवन में विष घुस पैठेगा।

धिक, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में ,
दोष मात्र देखे जो हमारी कृति कृति में !
हमने किया सो धातम-रत्ता के लिए किया ,
ध्यान इस पर भी किसीने कुछ है दिया !
ध्याहतियाँ देके इस नहुष ध्यभाग को ,
दूध त्रृषियों ने ही पिलाया कालनाग को !
ध्यच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका ,
लावें उस नर को बनाके नर दिवि का !"
"धलिमिति" बोल उठे वाचस्पति—"हो गया ,
यान हो शची के नये वर का यही नया !"

विस्मित - सा सम्मत नहुष हुषा ऐसे भी ,
पाना जो उसे था मिले क्यों न वह कैसे भी ।
बोले ऋषि—''भुगतेंगे हम यह विष्टि-भार ,
सह्य निज राजा की ध्वनीति भी है एक वार ।"
मत्त-सा नहुष चला बैठ ऋषि - यान में ,
व्याकुल - से देव चले साथ में विमान में ।
पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की ,
धारोही धधीर हुषा प्रेरणा से मार की !
' वस क्या यही है, वस बैठ विधियाँ गढ़ो ,
ध्रश्व-से धडो न धरे, कुछ तो वढो. बढ़ो !"
वार वार कन्धे फेरने को ऋषि घटके ,
धातुर हो राजा ने सरोष पैर पटके।

चिप्त पद हाय! एक ऋषि को जो जा लगा, सातों ऋषियों में महा रोषानल धा जगा। ''भार वहें, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम , तूही कह करूर, मौन प्रबंभी रहें क्या हम ! पैर था वा सॉप यह, डस गया संग ही, पामर, पतित हो तू होकर भुजंग ही !" चौंक पड़ा राजा, मुख-मुद्रा हुई विकला, ''हा ! यह हुत्रा क्या ?'' यही व्यय वाक्य निकला । शून्य पट-चित्र हुमा घुलता-सा वृष्टि से , देखा फिर उसने समन्न शून्य दृष्टि से। दील पड़ा उसको न जाने क्या समीप-सा , हो उठा प्रदीप्त वह बुम्फता प्रदीप-सा । ''संकट तो संकट, परन्तु यह भय वया ? दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या ?'' सँभला घ्रदम्य मानीः खींचकर ढीले घंग, "कुछ नहीं, स्वप्न था सो हो गया भला ही भंग। कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधार्य है, शान्त हों महर्षि, मुमे शाप श्रंगीकार्य है। मानता हूँ भूल हुई, खेद मुमे इसका , सौंपे वही कार्य उसे, घार्य हो जो जिसका। स्वर्ग से पतन, किन्तु मेदिनी की गोद में ; श्रीर जिस जोन में जो, सो उसीमें मोद में। काल गति-शील मुफे लेके नहीं बैटेगा , किन्तु उस जीवन में विष घुस पैठेगा।

धिक, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में ,
दोष मात्र देखे जो हमारी क्वति क्वति में !
हमने किया सो श्वात्म-रत्ता के लिए किया ,
ध्यान इस पर भी किसीने कुछ है दिया !
श्वाहुतियाँ देके इस नहुष ध्यभाग को ,
दूध त्र्षियों ने ही पिलाया कालनाग को !
श्वच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका ,
लावें उस नर को बनाके वर दिवि का !"
''श्वलमिति'' बोल उठे वाचस्पति—''हो गया ,
यान हो शची के नये वर का यही नया !"

विस्मित - सा सम्मत नहुष हुषा ऐसे भी ,
पाना जो उसे था मिले क्यों न वह कैसे भी ।
बोले भृषि—''भुगतेंगे हम यह विष्टि-मार ,
सह्य निज राजा की ध्रनीति भी है एक वार ।''
मत्त-सा नहुष चला बैठ भृषि - यान में ,
ब्याकुल - से देव चले साथ में विमान में ।
पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की ,
ध्रारोही ध्रधीर हुष्रा प्रेरणा से मार की !
' वस क्या यही है, वस बैठ विधियाँ गढ़ो ,
ध्रश्व-से ध्रडो न धरे, कुछ तो वढो, बढ़ो !''
वार वार कन्धे फेरने को भृषि ध्रटके ,
ध्रातुर हो राजा ने सरोष पैर पटके।

चिप्त पद हाय! एक ऋषि को जो जा लगा, सातों ऋषियों में महा रोषानल षा जगा। ''भार वहें, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम , तूही कह करू, मौन घब भी रहें क्या हम ! पैर था वा साँप यह, डस गया संग ही, पामर, पतित हो तू होकर भुजंग ही !" चौंक पडा राजा, मुख-मुद्रा हुई विकला, "हा ! यह हुन्रा क्या ?" यही व्यय वाक्य निकला । शून्य पट-चित्र हुन्ना घुलता-सा वृष्टि से **,** देखा फिर उसने समज्ञ शून्य दृष्टि से। दीख पड़ा उसको न जाने क्या समीप-सा , हो उठा प्रदीप्त<sup>ं</sup> वह बुम्नता प्रदीप-सा **।** ''संकट तो संकट, परन्तु यह भय क्या ? दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या ?'' सँभला श्रदम्य मानी लीचकर ढीले श्रंग . ''कुछ नहीं, स्वम या सो हो गया भला ही भग। कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधार्य है, शान्त हों महर्षि, मुमे शाप श्रंगीकार्य है। मानता हूँ भूल हुई, खेद सुमे इसका, सौंपे वही कार्य उसे, धार्य हो जो जिसका। स्वर्ग से पतन, किन्तु मेदिनी की गोद में ; श्रौर जिस जोन में जो, सो उसीमें मोद में। गति-शील मुभे लेके नहीं बैटेगा , किन्तु उस जीवन में विष घुस पैंडेगा।

धिक, वह विधि ही निषिद्ध मेरी स्मृति में ,
दोष मात्र देखे जो हमारी क्वति क्वति में !
हमने किया सो धारम-रचा के लिए किया ,
ध्यान इस पर भी किसीने कुछ है दिया !
धाहृतियाँ देके इस नहुष धभाग को ,
दूध ऋषियों ने ही पिलाया कालनाग को !
धच्छा तो उठाके वही कन्धों पर शिविका ,
लावें उस नर को धनाके वर दिवि का !"
''धलमिति" बोल उठे वाचस्पति—''हो गया ,
यान हो शर्ची के नये वर का यही नया !"

विस्मित - सा सम्मत नहुष हुआ ऐसे भी ,
पाना जो उसे था मिले क्यों न वह कैसे भी ।
बोले ऋषि—''भुगतेंगे हम यह विष्टि-भार ,
सह्य निज राजा की श्रमीति भी है एक वार ।"
मत्त-सा नहुष चला बैठ ऋषि - यान में ,
ब्याकुल - से देव चले साथ में विमान में ।
पिछड़े तो वाहक विशेषता से भार की ,
श्रारोही श्रधीर हुआ प्रेरणा से मार की !
' वस क्या यही है, वस बैठ विधियाँ गढ़ो ,
श्रश्व-से श्रड़ो न श्ररे, कुछ तो वढो, वढो !"
वार वार कन्धे फेरने को ऋषि श्रटके ,
श्रातुर हो राजा ने सरोष पैर पटके।

चिप्त पद हाय! एक ऋषि को जो जा लगा, सार्तो ऋषियों में महा रोषानल ष्या जगा। ''भार वहें, बातें सुनें, लातें भी सहें क्या हम , तूही कह करूर, मौन प्रव भी रहें क्या हम ? पैर था वा साँप यह, डस गया संग ही, पामर, पतित हो तू होकर भुजंग ही !" चौंक पडा राजा, मुख-मुद्रा हुई विकला, ''हा ! यह हुत्रा क्या ?'' यही व्यय वाक्य निकला । शून्य पट-चित्र हुन्ना घुलता-सा वृष्टि से , देखा फिर उसने समन्न शून्य दृष्टि से। दीख पड़ा उसको न जाने क्या समीप-सा , हो उठा प्रदीप्त वह बुम्फता प्रदीप-सा । ''संकट तो संकट, परन्तु यह भय वया ? दूसरा सृजन नहीं मेरा एक लय क्या ?'' सँभला श्रदम्य मानी खींचकर ढीले श्रंग, "कुछ नहीं, स्वप्न या सो हो गया भला ही भंग। कठिन कठोर सत्य, तो भी शिरोधार्य है, शान्त हों महर्षि, मुभे शाप श्रंगीकार्य है। मानता हूँ भूल हुई, खेद मुमे इसका, सौंपे वही कार्य उसे, धार्य हो जो जिसका। स्वर्ग से पतन, किन्तु मेदिनी की गोद में ; ष्प्रौर जिस जोन में जो, सो उसीमें मोद में। काल गति-शील मुमे लेके नहीं बैटेगा , किन्तु उस जीवन में विष घुस पैंडेगा।

तो भी खोजने का कुछ कष्ट जो उठायँगे, विष में भी भ्रमृत छिपा वे ऋती पायेंगे। मानता हूँ, भूल गया नारद का कहना— 'दैत्यों से बचाये निज देवधाम रहना।' भा घुसा भ्रमुर हाय ! मेरे ही हृदय में , मानता हूँ, धाप लज्जा पाप घ्रविनय में। मानता हूँ धीर सब, हार नहीं मानता, श्रपनी ध्रगति धान भी मैं नहीं जानता। श्राज मेरा भुक्तोजिमत हो गया है स्वर्ग भी , लेके दिखा दूँगा कल मैं ही श्रपवर्ग भी । गिरना क्या उसका, उठा ही नहीं जो कभी ? मैं ही तो उठा था, श्राप गिरता हूँ जो श्रभी । फिर भी उठूँगा श्रौर बढके रहूँगा मैं ,

नर हूँ, पुरुष हूँ मैं, चढके रहूँगा मैं।"

# यदु श्रीर पुरु

नित नया है देव - दानव - समर घोर - कठोर, धमरता इस श्रोर तो संजीवनी उस घोर रि रह सका है कौन कव धपने श्रहं को मूल, जाय कोई पुरुष कैसे प्रकृति के प्रतिकृत ?

गुरु वृहस्पति-शुक रक्षं लाख पक्त-विभेद किन्तु उनके सुत-सुता भी मिल न पाये. खेद ! तज गया कच शील रख संजीवनी का लोभ , देवयानी का प्रग्र्य ही चन गया विकोम ! ध्राप शर्मिष्ठा दनुज-कुल-राज-कन्या-रत्न , गुरु-सुता को साधने में हो गई हतयत्न ! दे सकी उसको न तो क्रीडा-कला ही मोद , ले सकी कुछ वह न तो श्राख्यान-वस्तु-विनोद ! विजन-विकला घालियों को क्यों न लेती साथ . थिर न था मन, वह अमगा में क्यों न देती साथ 🗈 भस्म-लुगिठत मिलन चाहे था पटों का राग, पर नदी-जल भी बुक्ता पाया न उसकी श्राग ! नृप-सुता जल से निकल उसका वही पट घार छोड उसके घर्ष निज ज्यों ही जनावे प्यार ; बिगड कर उसने कहा—"क्या खा गई हो माँग ? कर रहा यह कुपट-परिवर्तन कहाँ का स्वॉग ? हँस कहा इसने — ''बहन, दो बन्धु पलटें पाग , पट पलट तो क्यों न हम भी हढ करें घनुराग ?" "भ्राह ! यह साहस तुम्हारा, साम्य मेरे संग ?" हो गई थी कोघ से उसकी भृकुटियाँ भग। शान्त फिर भी यह रही रखती हुई रस रम्य-'साम्य ही तो काम्य है सखि, विष मरा वैषम्य।" ''सील रहने दो, नहीं है यह तुम्हारा काम, पीढियों तुमको पढा सकता घमी गुरुघाम।" ''उस पढाई की प्रकट हो यदि तुम्हीं प्रतिमूर्ति , तो नहीं उसके लिए मुफर्में तनिक भी स्फूर्ति। प्राप्त है गौरव तुम्हें तो है मुमे भी मान।" ''वह न लोटे इन पदों में तो मुफ्ते है धान । दंड श्रपनी घृष्टता का तुम सहोगी श्राप ।'' ''दंड पर घघिकार मेरा, दो भले तुम शाप।'' बढ गई यों वात श्रागे घात में प्रतिघात , घ्रन्त में उसका हुघा वन-गर्त्त में विनिपात l

छोड़ कर उसको वहीं यह लौट छाई छाप , षार्द्र पट**ं** उसके सुखाता रह गया उत्ताप l "निकल तो पाऊँ यहाँ से तब न लूँ प्रतिशोध, मन, प्रतीचा कर उहर टुक घैर्य घर निर्बोध !" ष्पागये सहसा वहाँ ष्पाखेट शील यथाति , न्याप्त थी सर्वत्र जिनके राजकुल की स्याति I देख उसको---''कौन तुम ?" कह रह गये वे मौन , प्रश्न ही उसने किया—''पहले सुनूँ तुम कौन ?'' ''नहुष-पुत्र ययाति हूँ मैं, घव कहो भय छोड़।" "नहूष?" रुक कर तनिक वह बोली मसूगा तृगा तोड़— "स्वर्ग के शासक हुए जो भूमि पर घृति-धाम !" "पुरायभूमि कहो, हमारी भूमि का जो नाम।" "पुरायभूमि यथार्थ, जिसके पुरुष ऐसे धन्य . ठीक है, मेरे लिए तव तुम नहीं हो श्रन्य। मैं कल्दें ऊँचा सुकृति, नीचा करो तुम हाथ, र्खीच लो ऊपर मुफे करके कृतार्थ सनाथ।" वाक्य पूरा कर श्रचानक हो गया मुहॅ लाल , कर उठा, फिर भी मुका तत्काल उसका माल । ''पाणि-पीड़न के लिए सुकमारि, मैं हूँ चम्य , दीखती मुमको नहीं इसके विना गति गम्य।" भूप ने हॅस कह यही उसका किया उद्धार , सुन पडी तत्त्वर्या वहाँ — ''हा देवयानि !'' पुकार । हो रहे उन्मत्त - से थे दैत्य - गुरुवर धान , साथ नंगे पैर दानवराज था ससमाज।

''ख्राह बेटी !'' कह उन्होंने 🖫 भरा उत्संग , "हा पिता !"ही कह सकी वह भी शिथिल कर घंग । ''शान्त हो वेटी, कहे क्या भौर तेरा बाप , राजपुत्री ने मुमे सब कुछ सुनाया भाप। प्रकट कर श्रमिलाष श्रपना तू श्रशंक श्रवाच , मूक्त्य रखती है चमा ही, सुलम है प्रपराध।" ''दडपाणि समर्थ का श्रपराघ कैसा तात! श्रौर भिज्ञुक की द्वामा तो है हँसी की बात ।" भूप वृषपर्वी बढ़ा, उसने कहा कर जोड---''गुरु स्वयं भिन्नुक बने हैं राज्य हमको छोड । दंड से कायर डरे, करके कहीं कुछ दोष, गुरुसुते, घाज़ा करे कुछ भी तुम्हारा रोष। हम सभी सेवक तुम्हारे, यह तुम्हें है ज्ञात।" ''किन्तु शर्मिष्ठा हमारी स्वामिनी विख्यात ।'' दैत्यपति ने घूम कर देखा सुता की घ्रोर, सहज ही धारो बढी वह भोर की-सी कोर। भौर बोली गुरुसुता से गर्व पूर्वक हार---<sup>4</sup>'स्वफुल करुयाणार्थ मुम्मको दास्य भी स्वीकार।"

शान्त इस विघ हो गया यह कलह पूर्या घनिष्ट , किन्तु वहुषा घन्त को भी इष्ट है परिशिष्ट । जिस सदय राजर्षि ने घ्राकर घरा या हाथ , देवयानी ने वरा उसको हृदय के साथ ।

सहचरी सह पानुपरी बन भूल राजस रंग . भवश शर्मिष्ठा गई उस गर्विता के संग। नीतिमन्त ययाति ने रक्खी उचित रस-रीति , एक से थी भीति उनको दूसरी से प्रीति। देवयानी को मिला मातृत्व 'यदु' सुत जन्य , चौर शर्मिष्ठा हुई 'पुरु' पुत्र पाकर धन्य। यह छिपा रखती कहाँ तक भारम-रूप रसाल , जाल हो उसने कहा-"'पाया कहाँ यह लाल ?" ''यह तुम्हारे घानुसरण का फल, कहूँ क्यों फूट ,'' अनुचरी वा तू सपत्नी ?" कह उठी वह रूठ। क्राय ! जननी के हृदय पर कब न लोटा साँप ? पद पकड़ उसने कहा निज भावि - भय से कॉंप--'भैं तुम्हारी, यह तुम्हारे पुत्र का है दास , त्तुम स्वयं जननी, दया चीन्हो, न दो यों त्रास ।" "माँ हुई, सममी न तू माँ के हृदय का चीम, छोड़ देगा हाय ! क्या यह राज्य का भी लोम ?" ''देवि हा ! मानव भले ही कर सर्के वह घात , त्तुम न भूलो किन्तु यह दानव-सुता का जात।" ''किन्तु माँ का भी न लेगा पुत्र क्या प्रतिशोध ?" कह पिता के घर गई वह मानिनी सकोघ। नहुष-नन्दन को दिया गुरु ने जरा का शाप , पर स्वयं तापित हुए वे देख उसका ताप। इस छपा के अर्थ ही माना नृपति ने पुराय, चे जरा देकर किसीको ले सकें तारुएय।

दे सके पर वे किसी पर को न श्रपना क्लेश, साथ ही थी भोग की इच्छा घ्रभी श्रवशेष 1 ज्येष्ठ सुत यदु ही हुन्ना उनकी व्यथा का लच , किन्त्र मौँ का ही प्रबल उस पुत्र में था पत्त l ''जब गया तब पुत्र की ही श्रोर जनरव-रोष , पर पिता श्रपिता बने तो पुत्र का क्या दोष ?'\* ''यदु, पिता के साथ ही मैं भूप भी हूँ श्राज, छोड बैठा हाय ! क्या तू लोक की भी लाज ?" ''श्रोह ! क्या ऐसा पिता भी मोह करने योग्य ! ष्पौर ऐसा भूप तो विद्रोह करने योग्य !" हट गया यदु, कर गया मानों भरा घन वृष्टि , तब पडी पुरु पर पिताकी क्लेश-कातर दृष्टि। ''तात, जीवन है जरा में, मरण भी स्वीकार , हो सके यदि घापकी इस घार्त्ति का उपचार।" ''वत्स. तुम्मको ही रहा इस राज्य का श्रिधिकार , मैं जनक हूँ. त्याज्य सुत भी पा सके सुख-सार। जान जो पाया नहीं श्रपने पिता की भीर, समम पावेगा कहाँ से वह प्रना की पीर !" भन्त में नृप की मिटी वह भोग विषयक भ्रान्ति , घौर लेकर निज जरा पाई उन्होंने शान्ति। भोगनें से कव घटे हैं रोग रूपी राग ? ष्पौर बढ़ती है निरन्तर ईंघनों से घाग !

#### योजनगन्धा

'पूज्य' ययाति पिता के वर से हुई पुत्र पुरु वी कुल-वृद्धि ; त्र्यौरं त्राप यदु ने भी पाई स्नाभिजात्य के साथ समृद्धि। उपजे भरत भूपे पुरु-कुल में, बना उन्हींमे भारतवर्ष , कर प्रवतरित धाप श्रीहरि को पाया यदु-कुल ने उत्कर्ष। 'परे कृष्ण से घौर ंकीन है, जिसको कोई जाति जने ? पुरु-कुल में कुरु जन्मे, जिनसे पौरव-कौरव क्वती वने । -महाराज शान्तनु से कुरुकुल हुन्ना न्नौर मानी-दानी , द्देवव्रत-सा कुलधन जिनका. गंगा-सी जिनकी रानी। सब राजों ने मिल शान्तनु को चुना राजराजेश्वर रूप , हुए चक्रवर्ती समुद्र तक वे श्रशेष भारत के भूप। सिन्धु पार भी बहु द्वीपान्तर उनके यश से धवल हुए, प्रतिपत्ती उनके प्रताप से शीघ्र काल के कवल हुए। जनकर देवव्रत - से सुत को धन्य हुई गगा भी धाप , हरती है जो शरगागत के सारे पाप-शाप-संतापः। उसके घात्म-मग्न होने पर, होकर शान्तनु घार्त्त घ्रधीर, . उदासीन-से घूमा करते एकाकी यमुना के

गगा-तीर समान भाग्य से यमुना-तट भी उन्हें फला लेकर दिव्य सुगन्धि एक दिन शीतल-मंद समीर चला चौंक पड़े वे उसे सूँघ कर, हुई ऊँघ-सी उनकी दूर फिर भी स्वप्नाविष्ट सदृश वे बढ़े मोद के मद में चूर खिलती हुई कली-सी भागे दीख पड़ी योजनगंघा हुचा निमेष मात्र में उनका मोहित मनोमधुप श्रंधा धीवर-सुता मत्स्यगंघा थी योजचगंघा ऋषि-वर से रमणी-मणि तो सदा प्राह्म है ऐसे वैसे भी घर से लाई थी घारा-विरुद्ध वह खेकर छोटी-सी तरगी यी श्रम से उद्दीत छौर भी तप्तस्वर्णशोभाभरगा। उमरे घग साँस वढने से हिलकोरे-से लेते थे स्वेद-विन्दु माथे के मोती भाग्य-सूचना देते थे लम्बा बाँस लिये थी कर में निज निजयध्वज-दह यथा चली चलाने को प्रभाव से मानों कोई नई प्रथा नल-पट पर घरुगातप रेखा उसका चित्रग् करती थी वह श्रम विफल देख कर वाला मुसकाती मन भरती थी। श्रालकें वा यमुना लहरों से सूँघ रही थी सिर उसका भोले मुख पर खेल रहा था बाल्यभाव ध्रस्थिर उसका खडा कछोटा, किन्तु कॅंघेला पड़ा पडा उड चलता था गोरे बाहु मूल में यौवन फूला फूला फलता था। ''शुमे, कौन तुम पली प्यार से सुख से खाई-खेली हो । प्रद्भुत सुरिम भरी फूली-सी कलप-वृत्त की वेली हो। मोली-भाली भी कुछ घल्हड़, निर्मल नई नवेली हो ,

क्रीडा-तरी लिये निर्जन में डरती नहीं प्रकेली हो।

'अय हो श्रीमन्, सत्यवती मैं, दासराज हैं मेरे तात , ाच्य हमारे राजा का है, कहिए फिर डर की क्या वार्त ?" 'वया वस्तुतः तुम्हारा राजा ऐसा धीरधुरन्धर है !'" 'द्राधिक क्या कहूँ, भूपर वह है, ऊपर सुना पुरन्दर है।" "पर कहते हैं, वह रानी के विना रह गया भाषा है !" "मिले कहाँ गंगा-सी रानी, यह तो विधि की बाधा है।" 'चाहे तो कर सकती है अप यमुना ही गगा की पूर्ति, सुतनु, दील पड़ती है तुममें सुके उसीकी मंजुल-मूर्ति ! लका ललनाथों की भूषा, ऊषा की ज्यों घरुणाई, समिषक साहस भरी किन्तु है निडर तुम्हारी तरुणाई 🖡 ठीक कह रहा हूँ मैं तुमसे, मुर्फ राज-जन ही जानों, चाहो तो तृम सुमुखि, भापको भभी महारानी मानो। देख रहा हूँ घहा ! रूप-रस, शब्द सुन रहा हूँ मैं घाप , दिव्य गन्ध का स्या कहना है, फैल रहा ज्यों कीर्ति कलाप। सीधा न हो, पवन के द्वारा मृदुस्पर्श भी जान लिया, क्या बनायँगे हम, विधि ने ही देवी तुमको बना दिया। बोलो, नत मुख से ही बोलो, श्रधिक नहीं बस हाँ भर दो , विरह-विरस श्रपने राजा को फिर से हरा-भरा कर दो।" ''चिर मंगल हो भाननीय का, दासी है पितुराज्ञाधीन , बिटिया रानी कहला कर ही क्या कृतक़त्य नहीं यह दीन ?' ''लो, मिल गया चरित परिचय भी, सब प्रकार है यह शुभ कार्य, कुल से नहीं, शील से ही तो होता है कोई जन घार्य।" ''यह भौदार्य त्रार्य का, पर मैं मरस्योदरी दास-कन्या, नया जन्म-सा दिया पराशर मुनि ने मुमे, किया धन्या।"

''घस्त, रात होने को है घष, चलो, तुम्हें पहुँचा घाऊँ ध्रसमय ठौर-कुठौर धकेली छोड स्वय कैसे जाऊँ ''घनुगृहीत मैं. करें न मेरे लिए कष्ट-चिन्ता श्रीमान जल तो मेरे लिए गृहस्थल घौर वनानी विपरिग्र समान

पर दिन दासराज से मिलकर मंत्री ने उद्देश्य कहा भाल संकुचित कर कुछ चागा तक वृद्ध सोचता भौन **रहा** फिर बोला- ''श्रपराध चमा हो, किसे न हो सतित का ध्यान सत्यवती रानी होगी, पर क्या होगी उसकी सन्ता**न** भौंह चढाकर कहा सचिव ने—''दास न होगी वह तुम-सी ''प्राप्त परन्तू उसे होगी क्या घर की प्रभुता भी मुफ<del>-सी</del> "देवव्रत जैसे कुमार को करें राज्य-वंचित हम लोग ''नहीं नहीं, वे धर्म धुरन्घर भोगें सदा राज-सुख-भो**ग** मेरा नाती भी स्वराज्य से वंचित न हो, यही विनती होगा क्या नगएय वह भी, यदि नहीं कहीं मेरी गिनती

यों समर्थ हैं त्राप, बनालें बलपूर्वक उसको चेरी ''बल दिखलाने होते हम तो तू यह वात नहीं कहता श्रहोभारय निज मान हमारे इंगित का श्रनुगत रहता प्रजा न होकर राजा होता, फिर भी तू नाहीं करता तो मैं भी याचना न करके वल से ही वह मिण् हरता

महिषी होने योग्य नहीं किस नृप की सत्यवती मेरी

छोड स्वार्थ-त्रश देवव्रत-सा प्रस्तुत निज दुर्लभ युवराज

धिक है तुभे, देखता है तू चाट दूर भावी की प्राच

चुप दुःशील, दुष्ट निज जन भी दराहनीय मेरे मत में , किर भी पहले उनकी पाज़ा ले लूँ, जिनका प्रनुगत मैं।" कुपित ष्रमात्य गया, धीवर चुप सिर खुजलाता खडा रहा , इधर उधर देखा फिर उसने घौर घाप ही घाप कहा— ''भूप - मोगिनी भिच्चक की भी भार्यों को पा सकी कहीं ? न्स्वार्थ - हानि में ही परार्थ है. सब परार्थ परमार्थ नहीं !" सुनकर मंत्री से सव बातें शान्तनु ने ली लम्बी साँस , फिर कराहते से बोले वे गड़ी हृदय में मानो गाँस। ''राजनीति की घात नहीं यह, है सीधी सामाजिक बात , न्मेरा जो हो पाय न मेरी प्रजा हाय ! बाधा-व्याघात । घीवर को , श्रिधिकार, करे वह किसी पात्र को कन्या-दान , -राज्य करे देवव्रत मेरा, मरूँ भले मैं प्रगति-समान। चार वार जनती है कोई जननी क्या ऐसी संतान , -करती जाय जगत में जनता जुग जुग जिसके गुगा का गान ?" सहने लगे छिपा कर धपना मनन्ताप शान्तनु चुपचाप , किन्तु खोजने वालों मे क्या छिपा रहा ईश्वर भी श्राप ? .ज्ञात हो गई देवव्रत को उनकी विषम विरह-बाधा , जिसने दो ही दिन में चुनकर कर डाला उनको थाधा। संग लिये कुछ प्रमुख जनों को घीवर के घर गये कुमार, -भय से सूख घौर भी मानो कडा पड़ गया वह इस वार । "हरो न दासराज, तुम मेरे श्राव, श्राज गुरुजन वन जाव ; -मेरी भी पितृभक्ति प्रभावित देख तुम्हारा वस्तल-भाव। 'श्रपना-सा भाई पाने को किसे न होगा कव क्या त्या<u></u>ज्य १ -मैं श्रपने भावी भ्राता के लिए छोड़ता हूँ निज राज्य।" ''श्रीमन्, वर्यों कर कहूँ बात वह सत्य किन्तु प्रिय-प्रनुदार , प्रकट करेंगे क्या न प्रापके प्रात्मन भी प्रपना प्रधिकार ! ''करना तो न पाहिए, फिर भी कौन कहे प्रागे की वात ! मैं इसका भी यत्न करूँगा, कुछ पिन्ता न करो तुम तात ! परिजन शान्त रहें. साची हों देश-काल-जलवायु समर्थ , निज राज्याधिकार तन्तता हूँ मैं भावी आता के प्रार्थ ! बाधक बने न प्रागे जिसमें कोई प्रौरस प्रविचारी , मैं विवाह ही नहीं करूँगा, बना रहूँगा व्रतधारी ! 'भीष्म' 'भीष्म' कह उठे देव-चर, वे शोभित ही हुए विशेष , देता जाता है श्रद्धांजिल उन्हें प्रान भी उनका देश !

शान्ति गई शान्तन की यद्यपि योजनगन्धा घर धाई, वे रो पड़े—''पुत्र-बिल देकर मैंने नव पत्नी पाई! प्रजा पालता रहा प्यार से यदि मैं रहकर राज्यासीन, तो हो स्वयं काल भी मेरे देवव्रत का इच्छाधीन।"

सहम गया धीवर, लिजित-सा धीरै धीरै वह बोला— ''ग्रहा! कह गया किस लघुता से महद् वचन श्रीमुख भोला। किन्तु—'' न बोल सका वह भागे, सिर नीचा कर खड़ा रहा, ''कहो कहो, संकोच छोड़कर, यों क्यों चुप हो गये घहा!

## कौरव-पाराडव

परम्परा पा सका न नरकुल श्रतुल गुर्गा गांगेय की, रही हार ही-सी समाप्ति में शान्तनु सहश श्रजेय की ! घीवर का पक्का प्रयन्ध भी हुन्ना प्रन्त में व्यर्थ ही, अनहोनी में यहाँ अधिकतर देखा गया अनर्थ ही ! हुथा बडा़ सुत सत्यवती का चित्रांगद राजा खरा , वह स्वनाम के ही वैरी से वीर-तुल्य रण में मरा। छोटा पुत्र विचित्रवीर्य था, वह बचा ही था घ्रमी, राजा करके उसे भीष्म ने राज-काज साघा सभी। काशिराज की सुतात्रयी थीं रूप-शील-कुल-पालिका, श्रम्बा बही, श्रम्बिका में माली, छोटी थी श्रम्बालिका। उन्हें स्वयंवर से हर लाये वे सब भूपों को हरा, प्रेमी युवक विचित्रवीर्य को दो ने विधिपूर्वक वरा। श्रम्या थी वर चुकी प्रथम ही मन से शाल्व-नरेश को . भिजवा दिया भीष्म ने उसको उसके प्रिय के देश की । शाल्वराज ने हरी गई को घंगीकार नहीं किया स्वानुरागियाी श्रभागिनी को चिर श्रनाथिनी कर दिया।

ष्रार्त्त प्रवश घवलापन उसका घैर्य खो उठा, रो उठा , न्नत्रिय तनया थी तथापि वह, न्नोम प्रनय से हो उठा। बाल पकड बाला उठ बैठी ज्वाला जैसी जाग के , पैर पटक ताग्रडव-सा करने चली लास्य गति त्याग के ! ''पंक छोड़कर पुष्करिग्गी को सोख लिया है घीष्म ने , मेरा जीवन नष्ट किया है बल पूर्वक इस भीष्म ने । धिक मुम्मको, यदि गिरूँ न उस पर मैं घारा-सी गाज-सी !" चली साधने वह घाँघी-सी राग - रुष्टता राजसी। परशुराम के शरण गई वह मुनियों के निर्देश से, ष्पौर भीष्म-वध माँगा उसने, दिया उन्होंने क्लेश से । गुरु थे वे गंगा-नन्दन के, किन्तु वचन से बद्ध थे, शिष्य भीष्म भी इधर न उनसे लड़ने को सन्नद्ध थे। ''क्या श्राज्ञा होती है भगवन्, हाय ! श्रापसे मैं लडू. ? नत है यह सिर, काट लीजिए, हत भी चरणों में पहूँ।" ''भावुक, यह तो हत्या होगी, उठो. न कुछ शका करो , यह गुरु का धादेश, लडो वा तुम इस व्यथिता को वरो।" बहाचर्य के व्रती भीष्म थे, फिर चरणों में नत हुए, उनकी ष्याज्ञा से ही उनसे खडने को उद्यत हुए। वार वचाये मात्र उन्होंने स्वयं प्रहार नहीं किया, कर न सके भागीव कुछ तब भी, धनुष उन्होंने धर दिया। दोनों के दृढ वल-कौशल से धम्वा थी विस्मितमुखी, सुसी हार कर भी गुरुवर थे, शिष्य जीत कर भी दुखी। मुनि ने कहा-''शाल्य नृप को तो कर सकता हूँ वाध्य मैं।'' थम्या बोली-''नहीं मानती ध्रव उसको धारा॰य मैं I

मैं वह वधू नहीं, जो ऐसे निर्मम वर को भी वरूँ, त्यागा मुफे स्वयं ही जिसने, क्यों स्वीकार उसे करूँ ?" हुई मानिनी मौन चोभ वश, उष्ण सॉस भरने लगी, छोड पराई श्रास, श्राप तब तप कठोर करने लगी। प्रकट हुए शंकर प्रसच हो बोले—''क्या उद्दिष्ट है ?'' ''विभो, भीष्म-वघ साधन करके वैर-शुद्धि ही इष्ट है।'' "उसके लिए घन्य तनु धारण करना होगा तत्र तुमे ।" "इस श्रपमानित तनु का कुछ भी मोह-ममत्व नहीं मुके! केवल साधनार्थ ही श्रव तक इसको मैं रक्खे रही। यह पचामि तपस्या मैंने रोष न सह कर ही सही। धन्य हुई श्रव मैं यह होकर प्रलयंकर की किंकरी।" यह कह कर निज चिता बना कर वह जीती ही जल मरी। जन्मी द्रुपदराज-कुल में वह बन कर पहले बालिका, फिर बालक वन गयी विलत्तगा श्राति भीषगा-पगा-पालिका I हुई प्रसिद्ध महाभारत में वही शिखडी नाम से , विन्तु नाम से काम न था कुछ, उसे काम था काम से। इधर विचित्रवीर्य का उपवन त्रिविघ पवन का वास था , राग - रंग जमता था उसमें, रमता रास-विलास था ! देवव्रत - सा भ्रमज जिसका प्रजा - राज - रचक रहे , श्रचरज क्या, यदि श्रन्तःपुर की रस-धारा में वह बहे *?* · रस के किन्तु घूँट ही घन्छे, घ्राधिक मोग में रोग है, होना होता है जब जैसा जुड़ता वैसा जोग है। हर्मी ष्रापर्मे उपजाते हैं ज्ञय-सा श्रपना घात भी , गत श्रपुत्र ही सत्यवती का हुश्रा दूसरा जात भी।

गांघाराधिप सुबल भूप की प्यारी गाधारी सुता 🔉 हुई श्रहा ! घृतराष्ट्र-बध् बन सतियों में श्रति श्रद्भुता ! शूर नाम यदु वीर पिता की सुता पृथा गुर्गा-मालिका 🔊 कुन्तिभोज ने भी माना था जिसे घाप निज बालिका। मुनि से मंत्र लाम कर जिसने जना प्रथम ही कर्गा को , क्यों न वरण करती वह कुन्ती पागडु सदृश वर वर्ण को ? मद्रेश्वर की भगिनी माद्री थी सुलत्तरणा सुन्दरी, हुई पागडु की प्रिया दूसरी साध्वी सची सहचरी। योग्य जानकर भीष्मादिक ने राज्य पाग्हु को ही दिया , किया भोग ही नहीं पाग्हु ने अभय दिग्विजय भी किया। रुकता-सा राजर्षि वंश फिर चला पूर्व सम्मान से . गुँज उठा घाकाश घाप ही नवल कीर्त्ति-कल-गान से। 'देशों में भारत, भूपों में पागडु धन्य है धन्य है , पुरियों में हस्तिनापुरी - सी कौन श्रनोखी घन्य है १3 कुन्ती के सुत तीन युधिष्ठर, भीमसेन घर्जुन हुए, धर्म, वायु, वासव के उनमें घ्यश-पूर्ण सब गुगा हुए। माद्री के दो नकुल घौर सहदेव घ्रश्विनीसुत यथा , कहने सुनने योग्य सर्वथा पाँच पागडवों की कथा। इसी वीच द्वैपायन मुनि के वर से श्राशीर्वाद से, सौ सुत पाये गान्धारी ने वह यों वची विषाद से !' दुर्योघन दुःशासनादि वे सहज सभी दुर्दान्त थे , प्रवल प्रकृति मे विवश घन्यथा सव गुगाज्ञ कुलकान्त थे । सी पुत्रों के साथ सुता भी हुई एक थी दुःशला, चनी जयद्रथ की रानी वह यथा पोडशी शशि-कला।'

योग्य बधू से, जिसे भीष्म ने ढूँढ़ खोज कर्या चुना , हुए विदुर के भी सुगुगी सुत सौख्य बढ़ाकर सौ गुना ।

होकर भी श्वसमान शील दो जन्म - मृत्यु संगी सदा , हुई पायहु की मृत्यु श्रचानक श्वाई नूतन श्वापदा है सौंप सुभग श्वपने दोनों शिशु कुन्ती के ही हाथ में , सामह सती, हो गई माद्री प्रियतम पति के साथ में है

### बन्धु-विद्वेष

दुर्योघन के जन्म-समय भ्रपशकुन हुए कुछ ऐसे , डरे भीष्म विदुरादि, वंश की रचा होगी कैसे ? स्वामाविक ही उस मानी के मन में ईर्ष्या जागी , दुगुने घन्धे हुए मोह से नृप घृतराष्ट्र प्रभागी। थे गुन मरे भीम भी पूरे सी को एक प्रकेले, रुला रुला छलियों को हुँस हुँस वार माजी ने मेले ! वय के साथ वैर भी मानों उमय भोर बढ़ता था , वल पर प्रयलंकरी बुद्धिका नया रंग चढ़ता था। विद्या धौर कलाएँ उनको शिक्ति सनु बनातीं, नई योजनाएँ रच रच कर नव युक्तियाँ जनातीं। तरल प्रकृति ने सरल पुरुष का संग कहाँ कव छोड़ा है सहज दुष्ट विद्या वल पाकर को न करे सो थोड़ा। उठा कौरवों को कन्वों पर तरु पर भीम चढ़ाते , पर चूठी गुठिलयाँ फर्लो के बदले बहुवा पाते। पेड़ हिलाते तम वे सहसा, सम नीचे गिर माते, भीठा इतना महेंगा पड़ता, लक्न लट्टा ही लाते। भीम तैरते समय मगर ज्यों हुनकी साघे प्रा कौरवों को घर नीचे सींच दूर ले ज छोड़ घवमरा करके उनको हँस क़र परे उभर सुन चीत्कार 'क्यां हुन्ना' कहकर व्यंग्य चौर भी कर प्रसाड़े में कौरव मिल उन्हें छकाने चल एक पर एक उन्हें तब बच माट भीम निकल पकड़ माथे से उनके माथे कभी लड़ार रो-हॅस कुम्मकर्ण कहकर भी तब कौरव घवड़ाः दर्योघन ने प्रपने पथ का क्रयटक उनको मान घोखे से विष देकर उसने उन्हें मारना ठान सीघे सच्चे भीमसेन ने न या उसे पहचाना छलना नहीं, छला जाना ही सरल जनों ने जान एक वार उसने भोजन में विष चुपचाप मिलाया ऊपर से सुस्वाद भ्रमृत-सा वन में उन्हें खिकाय। ज़ब धचेत हो गये वृकोदर वह सतर्क मुसकाया गंगा-तट पर उन्हें विजन में छोड़ खिसक फट प्राया डॅसा किसी विषधर विशेष ने वहाँ मीम को भाकर विष पाकर विष शान्त हो गया, भमृत बना विष नाकर पर चैतन्य न भाया तब तक दुर्योधन फिर भाया भौर खींच गंगा के हूद में उसने उन्हें हुवाया चिन्तित हुए युचिष्ठिर, उससे चोले-'भीम कहाँ है ''मैं च्या जानूँ, असुर है न वह, सोता जहाँ तहाँ है यह कहकर माट एक भोर वह चला गया इतराकर , बढ़ी पायडवों की चिन्ता तब सभी मोर छितराकुर। गये हस्तिनापुर सब कौरव, पागडव कैसे जाते 🖁 वन में भाई को खोकर वे घर जाकर क्या पाते ? वहाँ न देख उन्हें कुन्ती ने पूछा दुर्योधन से-"लौटे नहीं वत्स, तुममें से कहो पॉच क्यों वन से ।" "ष्यार्ये, मैं क्या कहूँ, भीम तो सहसा ष्यारम्भी है, वहाँ व्याघ-धाजगर-रात्त्रस हैं, वह दुर्दार दम्भी है। उसे जूमना ही श्राता है चाहे कहीं किसीसे, घ्यटक गया है वहीं कहीं वह, पायडव रुके इसीसे।" ''इतने पर भी उन्हें वहाँ तुम छोड घा गये ऐसे ?'' "सब वन में रोवें तो घर का काम चले फिर कैसे !" "'जाम्रो !"—यह कहकर तब कुन्ती चुच्य मौन हो बैठी, कुलं के कुशल घौर मंगल को वह मानी रो बैठी। हटा हतप्रभ-सा दुर्योघन, जब उसने मुँह फेरा, कुछ न किसीसे कह रानी ने मन मन प्रभु को टेरा— "हरे! चौर भी एक मुक्ते यह हुचा भरोसा तेरा, जो करना है तुमे, उसीमें हित होना है मेरा।" मेजा प्रभु ने विदुर-रूप में उसी समय निज जन को . र्घेर्य दिया घर्मावतार ने *उस मान्या* के मन को l "मैंने जन मेजे हैं वन में, प्रभु रत्नक पालक हैं, तुम चिन्ता न करो, चिरजीवी ध्रपने वे बालक हैं।"

सकल मनोग्य वहीं हुनाकर दुष्कृति दुर्योधन के , लौट धन्त में पॉर्चो पाग्रडव धाये विजयी धन के ! -समाचार जो भीमसेन ने माँ को स्वयं सुनाये, उन्हें सत्य वा स्वप्न कहें सो वे भी समम न पाये। "निश्चय भोजन में कुछ मुमको खिला दिया उस खल ने , यह वह जाने, गया मारने श्रथवा मुफ्को छलने। मूर्िं इत-सा गंगा तट पर मैं उंडक में जा सोया, श्रीर स्वप्न-सा देखा मैंने, उसने मुफे ऐसा जान पढ़ा तब मुक्तको, नागों ने श्रा पकड़ा, गया प्रमातामह के घर में नाग-पाश में जकड़ा। 'कहाँ रहा तू दुष्ट!' पूँछ तुम रुष्ट हुई क्यों जाने , तुर्म्ही देख लो, पहुँचा जाकर मैं क्या ठीक ठिकाने ! ष्याया है परनाना के घर पन्ती, फिर क्या कहना? दुःख यही है, वहाँ घौर भी कुछ दिन हुमा न रहना। विष भी जहाँ भ्रमृत वन जावे, वहाँ भ्रमृत रस, माहा ! उस पहुँनाई में जो पाया, हुन्ना वही मनचाहा। तुम सबकी चिन्ता के डर से घम्व, चला धाया मैं, श्रपने गुरुजन से प्रसाद में लो, यह मिण् लाया मैं। यही प्राप्ति है, जो सपने को सच्चा-सा भाग्य रहे तो फलती सब कुछ कोई भी घरती है।"

#### द्रोगाचार्थ

रुका प्रचानक एक साथ ही क्रीड़ा - तागडव , शुष्क कूप को घेर खडे थे कौरव - पागडव। गया उसीमें गेंद उछ्ज जो नीचे घाया , घौरों के बक्ष उठा कौन कब थिर रह पाया ? र्किकर्त्तव्यविमूद हो रहा था जब यह दल , प्राकर बोला देख एक वर वृद्ध प्रचचल-''यह विशाल भूगोल जिन्हें घाशा से तकता , कन्दुक भी उद्धार नहीं उनसे पा सकता !'' धागत जन या एक साथ ही सुभट-सुपरिडत , न्नात्र तेज से घौर वाह्य गौरव से मिएडत। दगड छोड कोदगड - कमगडलु घार चला था, परशुराम यदि न था, उन्हींका घनुज भला था। उसे देखकर मौन रह गये जव सब लिजत, भृकुटि चढ़ाकर बढ़े धननय सहन सुसज्जित। ''वृद्ध, तुम्हारा न्यंग्य वचन भी मैं क्या टालूँ ? देखों तुम, मैं धभी कूदकर गेंद निकालूँ।"

"निकलोगे किस भाँति स्वयं, यह गर्वं घाँधेरा।" ''मैं पीछे, हूँ, कार्य सदा भागे ही मेरा। जड़ कन्दुक चन पन्ध कूप में नहीं रहेगा, तब स्या चेतन पार्य प्रघोगति पाप सहेगा '?'' ''रहो रहो''--कह--किया पृद्ध ने उनको वारित , तब पर्जुन ने कहा-"प्रयम क्यों किया प्रचारित ?" चागत ने सविशेष इष्टि भव उन पर डाली, न्मपनी **सोई हुई वयः**श्री - सी फिर पाली। पशु केसरी - किसोर, किन्तु नर यह बिलदानी, वैसा ही सुविनीत सरस जैसा श्रमिमांनी। ''ठहरो तुम सम, मैं निकाल दूँ गेंद यहीं से ," कुछ सरकंडे तोड़ उन्होंने लिये वहीं से। बागा बनाकर उन्हें गेंद को पहिले छेदा, एक बाया का मूल दूसरे से फिर मेदा। जपर तक **बन गई ग**दा-सी यष्टि विलंचगा, बिंघा उसीमें गेंद भागया बाहर तत्त्रण्। विस्मित - से रह गये देखते सब वह कौतुक, हँसे वृद्ध-"भभ घरो कला-कौशल का यौतुक !" सब सस्मित हो गये धौर बोले जो कंहिए, हमें इष्ट है, आप हमीं लोगों में रहिए। चॅलिए ऋपया, पूज्य पितामह जहाँ हमारे ," यों कहकर ले गये उन्हें वे राजदुलारे। लिया भीष्म ने उन्हें भवन में सादर संविनय , दिया उन्होंने परम प्रीति पाकर निज परिचय-

''मरद्वाज-सुत द्रोगा, शिष्य हूँ मैं भार्गव का , धनुर्वेद - निष्णात किन्तु कटु भोगी भव का l द्विज होने से मुभे विभव का लोभ नहीं था, भौरों पर श्रन्नान्ति श्राप पर *चोम नहीं या ।* त्याग हमारा धर्म, श्रकिंचनता क्या खलती ? गौरव के ही साथ गेह - यात्रा यी चलती। घ्रश्वत्थामा पुत्र श्राज भी बालक मेरा, पर उस दिन का न था स्वर्ग का भरा सबेरा। माहर जाकर शीघ्र लौट त्राया वह मोला, 'संगिननों - सा दूध पियूँगा मैं भी'—बोला। उसकी माँ ने सजल दृष्टि से उसको देखा, मेरे भीतर खिंची धानल की - सी खर रेखा। मैं सन्ध्या कर प्रभी उठा था, रहा खडा ही, दूघ कहाँ या वहाँ, दृश्य या करुण चढा ही। "धम्ब, दूघ" फिर कहा पुत्र ने घाँचल घरकर , "वत्स, **ष्रमी" कह गई गेहिनी घर के भीतर**। ले श्राई यव-चूर्या घोलकर कोरे जल में, पीकर, पुत्र प्रसन, कूद बाहर था पल में। मेरे मन में ग्लानि भौर मुहँ पर थी लजा, की मैंने तत्काल दूर यात्रा की सज्जा। चोली मुक्तसे सती, पोंछ घाँखों का पानी-''सुन सकती हूँ नाथ, कहाँ जाने की टानी ! मैंने उससे कहा-''पूछती हो तुम घव मी ! मैं हढ हूँ, पर देवि, नहीं हूँ पत्थर तद भी।

'युरुषों के ही लिए त्याग तप वा व्रतपालन, पर किस सुख से न हो घहो ! लालों का लालन ? साथी मेरा द्रुपद भूप समनय के कम में , खेला मेरे साथ पिता के पुगयाश्रम में I जाता हूँ पांचाल घाज उसके समीप मैं , कैसे देखूं बुमा बुमा-सा स्वकुल-दीप मैं ?" "नाय, किन्तु हो जाय कहीं कुछ बात न वैसी , स्वयं सोचिए, भूप-भिन्नु की मैत्री कैसी ? न हो गाय का, पुत्र माय का दूध पिये हैं , क्या मुहेँ पर वह छाप भ्रापकी नहीं लिये है ?" 'मेरा भी कर्त्तव्य किन्तु कुछ उसके प्रति है , पाता वय के साथ बाल्यवन्धुत्व प्रगति है।" पर मैं भूला, विषय उसीने ठीक विचारा, मैं घपमानित हुम्रा द्रुपद दुर्मति के द्वारा। कर ले कुछ दिन श्रौर दर्प तृ धन का कीडा़!' यह कहकर मैं लौट पड़ा लेकर निज पीड़ा।" कहा भीष्म ने-'धार्य, हमारे भाग्य बड़े हैं, स्वयं धान ध्राचार्य-चरण जो यहाँ ५ड़े हैं। बर्ने पाप गुरुदेव, कुमारों को शिचा दें, -हम क्या देंगे, घाप हमें उलटी भिन्ना दें।" हुए वंद - से द्रोगा भीष्म के नम्र वचन से, अर्जुन पर प्राक्तष्ट प्रथम ही थे वे मन से। ''मेरी गुरुदिचाया नहीं रत्नाभरयों में , नोंंच द्रुपद को शिष्य डाल दें इन चरणों में।"

''नहीं पापके कष्ट - योग्य यह कार्य नहीं है , ष्मावश्यक भी, इसी समय घनिवार्य नहीं है।" यह कहकर पाचार्य हुए सन्तुष्ट बहुत ही, जैसे गुरु थे मिले शिष्य जन भी त्रद्भुत ही। श्रे वे ,सभी सुयोग्य, किन्तु श्रर्जुन की निष्ठा उन्हें दिलाकर रही सभीसे श्रधिक प्रतिष्ठा। नहीं द्याप गुरुपुत्र धनजय से बढ़ पाये, भचरन क्या यदि भन्य नहीं ऊँचे चढ़ पाये 🗗 एक रात बढ़ गया दीप जब मोंके खाता. तब भी प्रपना प्राप्त देख मुख में ही जाता, समम इसे प्रभ्यास परिश्रम किया उन्होंने भौर तिमिर में शब्द मेद कर लिया उन्होंने ! श्रन्य शिष्य जब लच्य सहित मू-व्योम निरखते . तब प्रर्जुन निज लच्य-मिन कुछ घौर न लखते। शक्षों के उपरान्त पक्ष सिखलाये गुरु ने . भर पाया पात्र छात्र जब पाये गुरु ने ! जलाने लगा सुयोधन को घुस घुसके, गदा युद्ध में भीम प्रतिद्वन्द्वी थे उसके। देख परीचा समय शख्न-कौशल घर्जुन का, सवने जयजयकार किया विस्मय से उनका।

कहा भीष्म ने—''कौन भनादर इतना सह ले, भाज्ञा हो तो पूर्ण करूँ यह इच्छा पहले?'

#### एकलब्य

ध्रन्य बहुत राजन्यजात भी हुए द्रोगा के शिष्य , उन सबके सम्मुख था ध्रपना ध्राशापूर्ण भविष्य । ध्रपने ध्रपने मन के मत से हो होकर ध्रनुरक्त , कौरव-पागडव दो पर्कों में वे भी हुए विभक्त ।

चौंके नागर भी जिस वनचर जन का गठन विलोक ,

हरिया-चर्म बाँघे, हरि को भी बाँघ सके जो रोक है

प्रौढ़ शबर रूपी शंकर का बाल्य-रूप-सा वाम ,

प्राया एक नवयुनक, उसने गुरु को किया प्रयाम ।

कसी-गाँसी थी माँस पेशियाँ, श्यामल चिकना चर्म ,

बना घाप ही या जो पपना जन्मजात वर वर्म ।

भाल ढँका-सा या वालों में, ढाल बना या वच्च ,

घर्षित भी भुजदंडों से थे उत्कर्षित युग कच्च ।

प्रस्तुत शिर्ष्यों ने धापस में किये दृष्टि-संकेत ,

न थी उपेचा सहज, इसीसे वे चुप रहे सचेत ।

पर विरिक्त से नहीं, भिक्त से छपना ध्यान समेट , रक्खी उसने गुरु-चरणों में मंजुल मधु की मेट। कर में क्या, भ्रू-श्रधरों पर भी रक्खे था वह चाप , हष्टि प्रखर थी, किन्तु मृदुल था उसका सरलालाप l ''देव, दास ग्रामीया भी नहीं, वनचर व्याघ-कुमार , सहज श्रसंस्कृत, नहीं जानता नागर शिष्टाचार । तव भी चेतन एकलव्य जन रखता है निज चित्त , लाया वही मुमे चरगों में लक्ष्य-निपात-निमित्त।" "स्वस्ति," द्रोगा ने कहा—"किन्तु है धनुर्वेद भी वेद , वत्स, नहीं ष्यधिकारी उसके ष्यराजन्य तुम, खेद !" ''गुरुवर, नहीं धराजन्यों में क्या ईश्वर का घंश ? ष्पौर नहीं है क्या उनका भी वहीं मूल मनु-वंश ?" ''वत्स, विभिन्न किन्तु हम सबके हैं गुग्ग्-कर्म-स्वभाव , तो भी लक्ष्यभ्रष्ट न हो तुम. लो श्रसीस, घर जाव।" "कहते हैं गुरु के घासन से घाप घाज जो वात , मेरे वहा रूप में भी क्या वही कहेंगे तात ? उनके लिए धनुर्विद्या है जो जय-स्रोलुप मात्र , वा जो घिरे सिंह पशुर्श्रों से वे हैं उसके पात्र ! भौर श्रधिक क्या कहूँ, छाप ही करें विशेष विचार , कुश-तृग्र्-घारी भी रखते हैं वार्गों का प्रधिकार। वेदों के वक्ता जो भी हों, विद्या सदके धर्य, रख सकता है चाँघ कला को निज तक कौन समर्थ ! नमा कीनिए नोभ, तर्कः वया छे हुँगा मैं नुद्र , एक चूँद मी नहीं देव, मैं, जब हैं श्राप समुद्र।

फिरं भी मुंभे श्रसीस बहुत हैं" करके पुनः प्रणाम ,

युवक घीर-गित से गिवित ही लौट गया वनधाम ।

मानी होकर भी विनीत या एकलव्य घृतचाप ,

श्रक्कतंक्कत्य होकर भी मन में उसको हुन्ना न ताप ।

'सच्ची निष्ठा है मुम्में तो प्रतिमा ही पर्याप्त ,

जड़ में भी किमेरा चेतन है, करूँ कहीं मैं प्राप्त ।

ग्लानि छोड़कर पाई उसने निज में नव्यस्फूर्ति ,

थापी वन में स्वयं वनाकर गुरु की मृणमय मूर्ति ।

श्रीर उसीके सम्मुख उसने श्रशन-श्रयन भी भूल ,

साधन किया वाण-विद्या का इच्छा के श्रनुकूल ।

राजपुत्र मृगयार्थ गहन में गये एक दिन मोर, जनका एक रवान जा निकला एकलव्य की भोर। छोड़ सूँघना, लगा भूकने वह निःश्रृंग सपुच्छ, हँसने लेगा किन्तु यह धन्वी समम उसे धित तुच्छ। कुछ विचार कर बोला—''रह रे, उठा न इतना मुग्ड!'' बागों से भर दिया तूग्य-सा उसने उसका तुग्ड! भागा पूँछ दबाकर कुक्कुर निज प्रभुभों के पास, उसे देख भूले विस्मय से वे धाखेट-विलास। ''ऐसा धन्वी कौन !'' पार्थ ने कहा खींचकर घाह, दुर्योधन के मुख से निकली वही घाह बन वाह। कटा तालु तक न था स्वान का, कितना हलका हाथ, एकलव्य के पास गये सब सारमेय के साथ।

''बहा ! कौन तुम ?'''एकलव्य हूँ, गुरु हैं द्रोगाचार्य , पर किस मुख से कहूँ, घापका गुरु-माई हूँ घार्य !" ''नहीं नहीं'' बोला •दुर्योघन—''यह तो है सम्बन्ध , जिसके लिए बहुत होता है थोडा भी गुग्-गन्व।" "क्या र्घातिथ्य करूँ, प्राज्ञा हो?" "घ्राज यही पर्याप्त , 'एक वार धारम्भ हुधा फिर परिचय कहाँ समाप्त ?" लीटे कौरैंन-पार्यंडन, उसका श्रध्यनसाय वसान , खीम उटा घक्का - सा साकर **प्र**र्जुन का **प्र**मिमान । "एक धनुर्घरता की , मेरी पूरी हुई न साघ , शोष प्रतिद्वनद्वी है प्राव भी, वह भी वन का व्याघ !" यह कहकर मानी ने गुरु से कहा पूर्य वृत्तान्त , सुनकर हुए द्रोग भी सहसा भाषरज से उद्भानत। स्वयं देखने गये विलक्षण शिष्य-साधना द्रोण , प्राश्रम-सा ही लगा उन्हें वह उसका कानन-कोए। 'एक घोर थी कुंज शिला पर उनकी मूर्ति गभीर , ष्पर्पित थे चरणों में टटके पत्र-पुष्प-फील-नीर । घन्वा की टंकार वहाँ थी घंटा-ध्वनि पविराम, भौर मलकते बागा-फलक थे पूजा-दीप लक्षाम ! भूल रहे थे वृद्धों पर बहु चन्नाकृति चल लच्च , मानो उस जन में ही वन में राम रमे प्रत्यन ! ''घान मक्त के यहाँ कहाँ से मूल पड़े भगवान ! मेरा सब कुछ स्वयं भापका, मैं क्या करूँ प्रदान ?" ''मैं उपलत्त मात्र, साघा है सन्य तुम्हींने भाप , गुरु-दिचिया न देने का हो तब भी तुम्हें न ताप।

न्वत्स, दिखा दो मुमे पर्गूठा, तो वह भी भरपूर!" · 'द्ममा कीनिए द्माग् भर' बोला उत्तर में वह शूर— ''चढ़ा घ्रापकी पुराय मूर्ति के सिर पर कोई कीट, मारूँ तो क्या उस धाबोध को, यद्यपि है वह ढीट।" यह कह शर सन्धाना उसने होकर कुछ भनिमेव, ·चेचे विना गिराया तस्त्रम् **च**पना स्न<del>र्</del>य विशेष । ंदिया परचिंगा उसने ग्रुरु को **धाप भगूँ**ठा काट ! जड़ीभूत रह गये देखते वे दारुग्।-विभाट। भाँखों में घाँसू भर भाये, कंड हुमा भनरुद , चड़ी बेर तक बोल न पाये वे प्रख्यात प्रबुद्ध। -एकलव्य को गले लगाकर कहने लगे सकष्ट— ''वत्त, वस्तुतः व्याघ नहीं तुम, कोई शापअष्ट। न्म्या श्रचरज, यदि हुए विलच्चम् धनुर्घनी गुगावन्त , श्रदा से धभ्यास साध्य है धारम-योग पर्यन्त । श्यचरज, सुम्मसे भी नृपसुत जो कर न सके शायता., .मिला फर्म-कौशल वह तुमको नि**ज ल**घु करप्रदत्त । धनुर्घनी दानी भी तुम-सा नहीं दीसता घन्य , नाम मात्र का गुरु होकर भी मैं हूँ तुमसे धन्य। हुमा भले मप्रतिम धनुर्घर माज धनंजय पार्थ , किन्तु योग्यता के भागी सब, है यह बात गयार्थ। हाय ! श्रभी नो हुमा, लगे भ्यों उसपर सुमे न लान !" एकलव्य बोला-''परन्तु मैं उभ्या हो गया प्राज! देव न मेरे लिए दुसी हों, जीर क्या कहे दात ! जितना हो सकता या, मैंने कर डाखा प्रभ्यास ।

मेरी-श्रर्जुन की क्या तुलना, कितने मेरे शख रे प्रमु की दया-दृष्टि से जब है उन्हें उपस्थित श्रस्त ।" दान-मान पाकर भी लौटे दुःखी द्रोगा उदास , सामाचार पाकर दुर्योधन पहुँचा उसके पास । बोला—''श्रर्जुन के कारण ही तुमपर हुई श्रनीति , तुमको श्रपना बन्धु मानकर करता हूँ मैं प्रीति ।" ''श्रनुग्रहीत हूँ, इस करुणा पर कीत न होगा कौन ? वैसा धन्वी नहीं श्राज मैं, तदिष-'' हुश्रा वह मौन ।

घर्मराज से कहा नकुल ने—''हुन्ना घन्घ का भन्ध , दुर्योघन ने एकलञ्य से जोडा़ सम-सम्बन्ध !" "यदि उदारता होती इसमें, तो मैं कहता—धन्य**!**" धर्मराज बोले-''परन्तु है जड़ में स्वार्य जघन्य। करना है जब श्रागे चलकर उसको हमसे युद्ध , तव दल बाँघे क्यों न प्रभी से वह निज वैरि-विरुद्ध ? उस पर प्रेम नहीं, यह हम पर उसका द्वेष महान।" ''पर क्या दे सकते थे हम भी उसको सम सम्मान ?'' हैंसे युघिष्ठिर, किन्तु उसी भ्रग् घीर हूए गंभीर, ''सुनो तात, हम सभी एक हैं' भव-सागर के तीर। हो शरीर-यात्रा में श्रागे पीझे का व्ययघान , परमात्मा के त्रश रूप हैं प्रात्मा सभी समान। एकलव्य तो मनुज मुमी-सा मुममें सवका भाग 🔎 मैं सुरपुर में भी न रहूँगा निज कूकर तक त्याग !

# परीत्ता

"श्ररे मगर-सा खींच रहा है मुभको तल में !"
गुरु समर्थ भी कॉख उठे घुस गंगा-जल में ।
जड़ीभूत रह गये शिष्य ऐसे घबराये,
पर ध्रर्जुन ने त्वरित पॉच शर साध चलाये।
छूटा गुरुपद ही न, नक की छूटी काया,
दिव्यागुध का पुरस्कार धन्वी ने पाया।
इस प्रकार परिपूर्ण हुई जब शिचा-दीचा,
तब शिष्यों की प्रकट रूप में हुई परीचा।

रंग - भूमि सज गई ढंग के श्रृंगारों से , वंदनवारों. पटों, पताकाश्चों, हारों से ! सजी वेदियाँ, सजे मंच भी भारी भारी , बैठे राजा - प्रजा - वर्ग के बहु नर-नारी ! दुखी हुए धृतराष्ट्र श्राज श्राँखों के मारे , गांधारी ने कहा—''श्रवण ही बहुत हमारे !"

नव शिष्यों के संग षार्य घाचार्य पधारे, खिंच-से उनकी श्रोर गये दर्शक - हग सारे। श्वेत केश थे, श्वेत वसन भी थे गुरुवर के , मृत्तिमन्त वे स्मरण - रूप - से थे शंकर के 1 कार्त्तिकेय के - से कुमार थे उनको घेरे, सबने षयमुख एक एक मुख में ही हेरे! खिले मध्य चौगान सरोवर में शतदल ज्यों, हिलते हुलते केश गुच्छ भौरे चचल ज्यों। •मूंज गगन में रहा सुगुजन - सा जनरव था , क्रिम ही क्यों न हो, ध्रततः वह भ्राहव था। शंखध्वनि के साथ किया विशों ने पूजन, मुरज - ताल पर नाच उठा कल मुरली - कूजन । पहिन श्रंगुलित्राया, कसे कटि-कच्छ युवक दल , चला पंतरे पलट दिखाने को रगा - कौशल । वर्मराज को महार्थी लोगों ने माना, श्रश्वरथामा को त्रुयोग्य गुरु-पुत्र वस्नाना। संड्गों पर सहदेव - नकुल के विजली वारी , योले उनका द्वन्द्व देख दर्शक-'बलिहारी!" बढ बढ कर, डठ-वैठ, भाषट माट दाँगें-वॉर्ये, वचा ग्हे थे ऋती काल - जिह्वा - ज्वालाएँ ! किन्तु श्रमि-कण् वृष्टि हुई किन विस्कोटों से ! भीम - मुयोघन की सुगदाश्रों की चोटों से । स्पर्झ उनमें बढ़ी परस्पर छा जाने की, होकर भी समवली प्रवलता पा जाने की ।

पाई दोनों विकट भटों ने बड़ी वडाई, खेल खेल में किन्तु हो उठी खुली लडाई! पहे बीच में क्रपाचार्य गुरुवर के साले, टल सकते थे वचन न जिनके उनके टाले। दोनों ने रिस रोक श्रवर - नख काटे-कुतरे, कोलाहल तब थमा वहाँ जब घ्रर्जुन उतरे। उन्हें देख सब मौन हो गये घाँखें खोले, लच कॉपते रहे, निरीचक हिले न डोले। चला चला कर प्रथम बागा - धारा की टॉकी, प्रस्तर - पट पर पुरुप - मूर्त्ति श्रर्जुन ने घाँकी ! छोड एक शर धन्य विशिख से उसे बढाया . गिरता था जो, उसे उठाकर घाँर चढाया। इन्द्र - धनुष वन गये गगन में उनके सायक, "साधु साधु !" कह उउे स्वयं सेना के नायक । कम से बढ़ने लगी चाप - टंकार निरन्तर . छोड किरगा - शर जॅंचे भानु वे स्वर्गा कवचधर। घरन्यस्त्रों की घाग देख सब हुए ससंभ्रम . छूटे फिर वरुणास्त्र श्रौर वायव्य यथाकम। ष्ठाषे से भी ष्रलप कभी संकुचित बने वे , दुगुने से भी ष्रधिक कभी थे स्फीत तने वे। पलट पॅतरे. घेर चतुर्दिक दोंड़े द्रुत वे, ष्मभी यहाँ फिर वहाँ, एक भी लगे वहुत वे! चक्कर खाते लदय उन्होंने कहकर छेदे, छेड़े भर ही फूल घौर पत्थर भी मेदे। लच्य-सूचमता स्थूल दृष्टि ने भी लख पाई, सम्मुख प्राती हुई प्रमी पर प्रमी भिडाई! दुर्योधन के बने पार्थ प्रॉलों के रोहे, उनका कौशल देख देख सब दर्शक मोहे! ''धन्य धनजय, मिला तुम्हें जो तुमने चाहा, कितंना गौरव – भरा हस्तलाधव है प्राहा!'

इसी समय रव उठा घचानक एक घोर से, श्रीर उठा नभ गूँज शरासन की टँकोर से । ''म्रार्जुन ने जो किया, कर्गा भी कर सकता है, द्भन्द्भ-हेतु भी नहीं किसीसे डर सकता है।" चौंक उठे सब सिंहनाद सुन घागत नर का , मानों भूपर उदय हुन्ना नूतन दिनकर का। होकर भी वह युवा प्रौढ़ि का श्रिधिकारी था, जन्मजात ही दिन्य कवच - कुंडल - घारी था। मन ही मन कह उठे युधिष्टिर—"श्रहो ! विपमता , इसमें ईर्ष्या जगी किन्तु मुक्तमें वर्यो ममता ?" तव तक उसको लिया सुयोधन ने फट जाकर, पाया मानो घ्राज सभी कुछ उसको पाकर I पहले ही हो गई द्विघा-सी थी सब जनता, रही कहीं भी किसी एक जन की कव जनता ? बोले प्रर्जुन कुपित-"स्तसुत, ष्यागे ष्याजा, भौरों को क्या, मुक्ते शख़-कीशल दिखलाना।

मुमे द्वन्द्व के लिए प्रचारित करने वाला, **डरने वाला न हो,** किन्तु है मरने वाला।" फिरा सिंह-सा कर्गा गया था जो ललकारा, "निग्यिक है यहाँ एक यमराज हमारा।" कुन्ती मूर्न्छित हुई श्रचानक इसी समय में , दोनों घ्रोर विलोक पुत्र-जीवन संशय में। कर्या उसीका पूत सूत के यहाँ पलाथा, धर्मराज से वडा, भाग्य ने जिसे छला था। विप्र वेष में परशुराम का शिष्य वना था, दम्भी भी दृढ़ चरित घ्रातीव उदारमना था। मंत्र परीचामयी बाल्य जीवन की क्रीडा, चन वैठी एकान्त श्राज कुन्ती की पीडा। दीख पडा सब श्रोर घोर काला ही करके समुचित यत्न विदुर ने उसे सँमाला। क़पाचार्य ने रोक पार्थ को, कहा कर्गा से— ''परिचय दो तुम प्रथम कौन हो, चलो वर्ग्य से ?'' ''मैं मनुष्य हूँ घौर वर्गा सव देख रहे हैं , पूछो उनसे, लोग मुभे क्या लेख रहे हैं ?" ''जन समाज में काम नहीं इतने से चलता , लोगों का श्रनुमान सत्य ही नहीं निकलता। स्वयं कहो तो कौन तुम्हारे लिए विपद है ?" "कहता हूँ मैं कौन पुरुष से ऊँचा पद है ?" " पुरुषों में भी कर्म - मेद से पिक्त - मेद हैं , यदि उन्नत है एक दूसरा पतित, खेद है !"

''देखो मेरे कर्म ध्रमी घागे घाते हैं'!'' ''देखे हैं, जिस भाँति ष्यश्व जोते जाते हैं।'' "पिता सारथी किन्तु स्वय मैं महारथी हूँ, तुम्हीं कहो, श्रब निम्नपथी वा उच्चपथी हूँ ?" "सूतपुत्र ने किसी भॉति पाई हो दीचा, किन्तु यहाँ तो राजपुत्र दे रहे परीचा।'\* चार्या भर रुककर कर्या चला कुछ कहने ज्यों ही , ष्ट्रागे बढकर बोल उठा दुर्योंघन त्यों ही— ''कितने राजा रंक, रक राजा होते हैं, पद पाते हैं योग्य, श्रयोंग्य उसे खोते हैं। फिर भी पीतल कहा जाय सच्चे सुवर्ण को , तो देता हूँ श्रंग-राज्य मैं श्रमी कर्गा को।" ''पर देने के पूर्व भीम से पूछ न लोगे ? स्वयं तुम्हारा राज्य कहाँ, जो तुम दे दोगे ?'' यह कहकर सकोध भीम ने गदा उठाई. इतने ही में एक वहाँ कातर ध्वनि धाई। रलय दुकूल स्वेदाक्त यष्टि-श्रवलम्बी ष्रधिरय , पहुँचा करके पार कष्ट से ही प्रपना पथा। पकड कर्गा को लिपट गया वह मानुक भोला , "वत्स. शान्त हो प्राज-" विनय-सा करके बीला । ''जो प्राज़ा !" कह वीर कर्ग ने मुका दिया सिर, बोल उटे श्राकोश-वचन यों भीमसेन फिर-"यही ठीक है, धनुप छोडकर कोडा फॉॅंको , राजा तो वन चुके. चलो श्रव घोडा हाँको।"

वचनवद्ध या कर्गा शान्त, बोला श्रिधिरथ ही—
"सुनो तात. हम सूत घरेंगे तब भी पथ ही।
स्वकुल-कर्म में मुफे सदा गौरव ही दीखा,
श्रुर सारथी विना रथी भी पंगु सरीखा।
चंचल पशु को हमीं मार्ग पर ले जाते हैं।
रगा में रिपु का घाव हमीं पहले खाते हैं।
बत्स, जानते नहीं श्राज तो, कल जानोगे,
विजय-मूल तुम स्वयं सारथी को मानोगे।"
कहा भीम ने—'तात. वृद्ध हो बन्दनीय तुम,
पर कुल-कर्म-विहीन काट डाले न कुलद्रुम।"
कोलाहल के बीच हुश्रा यों उत्सव पूरा,
पर बहुतों ने कहा—''खेल रह गया श्रधूरा।"

कहा नकुल ने—''श्रार्य, कर्या का मन है सा है ? मुमे नहीं कुछ समभ पड़ा, यह जन कैसा है ?'' धर्मराज ने कहा—''तिरस्कृत है यह मानी , भूर कृपया है इसी हेतु हो कर भी दानी ।''

''देखो मेरे कर्म घमी घागे घाते हैं !'' ''देखे हैं. जिस भाँति ष्रश्व जोते जाते हैं !'' ''पिता सारथी किन्तु स्वय मैं महारथी हूँ, तुम्हीं कहो. श्रब निम्नपथी वा उच्चपथी हैं ?'' ''सूतपुत्र ने किसी भाँति पाई हो दीचा, किन्तु यहाँ तो राजपुत्र दे रहे परीचा।'' चागा भर रुककर कर्गा चला कुछ कहने ज्यों ही , ष्ट्रागे बढ़कर बोल उठा दुर्योधन त्यों ही— ''कितने राजा रंक, रंक राजा होते हैं , पद पाते हैं योग्य, भ्रयोंग्य उसे खोते हैं। फिर भी पीतल कहा जाय सच्चे सुवर्गा को , तो देता हूँ घग-राज्य मैं घमी कर्या को।" "पर देने के पूर्व भीम से पूछ न लोगे ? स्वयं तुम्हारा राज्य कहाँ, जो तुम दे दोगे ?'' यह कहकर सकोध भीम ने गदा उठाई, इतने ही में एक वहाँ कातर ध्वनि धाई। रलथ दुकूल स्वेदाक्त यष्टि-श्रवलम्बी श्रधिरथ , पहुँचा करके पार कष्ट से ही घपना पथ। पकड कर्गा को लिपट गया वह मानुक भोला , "वत्स. शान्त हो घ्राज—" विनय-सा करके बौला । ''जो प्राज़ा !'' कह वीर कर्गों ने मुका दिया सिर , वोल उटे श्राकोश-यचन यों भीमसेन फिर-''यही ठीक है, घनुप छोडकर कोडा फॉॅंको , राजा तो वन चुके. चलो घव घोडा हाँको।"

वचनवद्ध था कर्ण शान्त, बोला घ्रिधरथ ही—
"सुनो तात. हम सूत घरेंगे तब भी पथ ही।
स्वकुल-कर्म में मुफे सदा गौरव ही दीखा,
श्रूर सारथी विना रथी भी पंगु सरीखा।
चंचल पश्रु को हर्मी मार्ग पर ले जाते हैं।
रण में रिपु का घाव हर्मी पहले खाते हैं।
वत्स, जानते नहीं घ्राज तो, कल जानोगे,
विजय-मूल तुम स्वयं सारथी को मानोगे।"
कहा भीम ने—'तात वृद्ध हो वन्दनीय तुम,
पर कुल-कर्म-विहीन काट डाले न कुलद्रुम।"
कोलाहल के बीच हुन्ना यों उत्सव पूरा,
पर बहुतों ने कहा—''खेल रह गया घ्रधूरा।"

कहा नकुल ने—''धार्य, कर्या का मन है सा है ?' मुफे नहीं कुछ समफ पड़ा, यह जन कैसा है ?'' धर्मराज ने कहा—''तिरस्कृत है यह मानी, कूर कृपया है इसी हेतु, हो कर भी दानी।''

### याज्ञसेनी

कर्णार्जुन की हुई परीचा गुरु-दिचाणा चुकाने **में ,** हुए समर्थ न कौरव धरकर द्रुपदराज को लाने में । द्रोग् समान न हो, फिर भी था यज्ञसेन सगी उनका, उसे वॉधना काम कर्या का न था, किन्तु था प्रर्जुन का। गुरु-चरणों में किया उपस्थित जब घ्यर्जुन ने जीत उसे , उन्हें दया **ष्रागई देख कर ब्रीडित**, विवश, विनीत उसे I 'मैत्री होती है समान से, द्रुपद, तुम्हारी ही यह उक्ति , इससे श्रर्द्ध राज्य लेकर ही देता हूँ मैं तुमको मुक्ति। चचपन का साथी न सही, मैं एक प्रतिथि तो घाया था , तुम दानी भी हो न सके मैं याचक बना बनाया था। **नीर**, एक दो विन्दु मात्र से चत्र जन्म तुमने पाया , किन्त्र द्रोग मर वित्र वीर्य से निर्मित है मेरी काया।" "विजयी श्राप, विजित मैं, मेरी श्राज श्रापमे क्या समता 🖁 फिर भी शिरोधार्य है मुफको दोमंकरी न्नमा-न्नमता।" मिटा द्रोग का द्वेप, द्रुपद में जगी किन्तु ईर्ष्या भारी , चैर उभय पर्चों को पीडित करता है वारी वा**री।** 

''धिक मेरे चित्रिय होने को, यदि मैं यह घ्रापमान सहूँ, इसका कुछ प्रतिकार न करके जीते जी चुप बैठ रहूँ। धिक श्रलज्जता का यह जीना, विष पीना श्रच्छा इससे , मरना सहज, कठिन वह करना, जीने योग्य वनूँ जिससे । यहुँच द्रोगा में परशुराम की परम्परा-सी सिकय है. ध्य भी उसके ध्यायुघ-बल से ध्याकुल मेरा चित्रय है। में भी बाह्यण का बल लेकर काढ़ूँ कॉटे से कॉटा, घन प्राच भी साधन है मेरा, जिसने जन में जन बॉटा ! -नहीं घ्रसम्भव कुछ जगती में, फिर हताश होऊँ मैं क्यों ? मिलता नहीं समय ही फिर फिर तो उसको खोऊँ मैं क्यों ?" -यज्ञमेन यह सोच वैश्य की विशाग्वृत्ति रख कर मन में , -ध्यर्थ-सिद्धि के लिए नगर से गया तापर्सों के वन में। बनना पडा शुद्र सेवक भी उसको उपयाजक मुनि का , एक पतन के साथ दूसरा घौरों का क्या, सुरधुनि का ! हुए तपस्त्री तुष्ट किन्तु सब सुनकर वे नृप से बोले ,— ''पहले किसने दर्प दिखाया, सोचो हे भावुक मोले ! तुमने जो कुछ किया उसीका दिया द्रोगा ने विनिमय तात ! करके श्रव फिर घात श्राप ही उपजाते हो तुम प्रतिघात। चैर करो तो चैरी होगे प्रिय न बनो क्यों करके प्रेम ? ष्यपना च्रेम तभी सम्भव है, जब हो छौरों का भी च्रेम । सम्मति सूचक नहीं तुम्हारा उष्ण साँस वाला यह मौन , सममा कहाँ चोट खाया मन, व्यर्थ उसे समभावे कौन ! मन भाता जन का स्वभाव है जो है उस्का कुल - संस्कार . -चीत प्रकृति के ही पौरुष की होती है, संयम की हार!

किन्तु एक प्रचरन है यह भी. मन.पृत नो हुम्ने न हो , समापरे उसको मेग ही सोदर निस्तंनोच प्रहो ! कहूँ प्रर्थ को यदि प्रनर्थ में, तो मैं ही विजित हुआ , निमम सचमुच ही पागल-ता लोज प्राप ही निज हुआ ! बता दिया मैंने उपाय सो राजन, यही बहुत जानो ,

ष्यपना मत मी नता दिया है, मानो नाहे नत नानो। मुनि का कहा उपाय मृप ने किया, छोड़कर उनकी राय. ष्योर दान-सम्मान लाम-वश हुए यान मुनि सुलम सहाय।

श्रीर दान-सम्मान लाम-वश हुए यान मुनि स्लिन सहाय । हम त्यागें भी, किन्तु सहन ध्या हमें त्यागर्ता है तृप्णा , नन्मे नृप-सुत-सुता यज्ञ से घृष्ट्युम्न तथा कृष्णा ।

र्ष्यार हुषा विश्वाम द्रुपद को—"होगी मेरी इच्छा पूर्ज़ .

#### लाचागृह

"धन्य युधिष्ठिर, धन्य धर्म नर देह धरे !" चरचा करने लगे प्रजाजन प्रेम-भरे।--''सिंहासन पर उन्हें देख हम भर पार्वे , श्रन्थ वृद्ध घृतराष्ट्र क्यों न धव वन जार्वे 🗥 यथा रीति तच धर्मसूनु युवराज वने , उनके यशोवितान त्रिदिव तक फैल तने। जिन्हें बड़े भी जीत न पाये थे रगा में , उन्हें उन्होंने हरा दिया छोटे चएए में। मिले ष्रनुज वन उन्हें चार पुरुषार्थ चुने , कौरव यह सब देख श्रौर भी जले-भुने। दुर्योधन ने शकुनि-कर्गा से मंत्र किया , फिर उनके प्रतिकूल नया पड्यन्त्र किया। उलटे लत्त्रण देख विदुर सव जान गये, भाल-पटल का लेख घटल वे मान गये। पुत्र-मोह वश घ्रन्ध भूप को सोच हुचा, पत्तपात प्रत्यच न हो, संकोच हुआ।

किन्तु एक ध्रचरण है यह भी, मनःपूत जो सुभे न हो ,
समाचरे उसको मेरा ही सोदर निस्सकोच छहो !
कहूँ ध्रथं को यदि ध्रनर्थ में, तो में ही विज्ञित हुद्या ,
जिसमें सचमुच ही पागल-सा लोक ध्राप ही लिप्त हुद्या ।
बता दिया मैंने उपाय सो राजन्. यही बहुत जानो ,
ध्रपना मत भी जता दिया है, मानो चाहे मत मानो ।"
सुनि का कहा उपाय भूप ने किया, छोडकर उनकी राय ,
ध्रोर दान-सम्मान लाभ-वश हुए याज सुनि सुलभ सहाय ।
हम त्यागें भी, किन्तु सहज क्या हमें त्यागती है नृष्णा ,
जन्मे नृप-सुत-सुता यज्ञ से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा ।
ध्रोर हुष्रा विश्वास द्रुपद को—'होगी मेरी इच्छा पूर्ण ,
मेरा पुत्र करेगा मेरे चरम शत्रु का चिर मद चूर्ण।"

स्वय द्रोगा ने उस बालक को धन्वी किया धनंजय-सा ,
श्रौर चुकाया पूर्व बन्धु को श्रद्धराज्य का विनिमय-सा ।
श्रमजाने श्रपनी विपत्ति जन श्रपने श्राप बढाते हैं ,
किंवा वे निज धर्म-कर्म पर बढकर स्ववित्त चढाते हैं ।
कृप्गा ने गुग्ग-स्दप-शील का नया गीत ही रचा दिया ,
उसी सती की मनोव्यया ने महा प्रलय-सा मचा दिया ।
निष्टा श्रौर प्रतिष्टा को भी मिली उसीमें श्रपनी पूर्ति ,
प्रकट हुई किसके पुग्यों से रमग्री की श्रन्तर्मिण-मूर्ति ।

#### लात्तागृह

''धन्य युधिष्ठिर, धन्य धर्म नर देह धरे !'' प्रजाजन प्रेम-भरे ।— चरचा करने लगे ''सिंहासन पर उन्हें देख हम भर पार्वे , भ्रन्थ वृद्ध घृतराष्ट्र क्यों न धव वन जावें ?" यथा रीति तच धर्मसूनु युवराज बने, उनके यशोवितान त्रिदिव तक फैल तने । जिन्हें बड़े भी जीत न पाये थे रण में , उन्हें उन्होंने हरा दिया छोटे चए में। मिले घनुज चन उन्हें चार पुरुषार्थ चुने , कौरव यह सब देख श्रीर भी जले-भुने। दुर्योघन ने शकुनि-कर्या से मंत्र किया , फिर उनके प्रतिकूल नया पड्यन्त्र किया l उलटे लच्मण देख विदुर सव जान गये, भाल-पटल का लेख घटल वे मान गये। पुत्र-मोह वश घ्रन्ध भूप को सोच हुघा, पचपात प्रत्यच न हो, संकोच हुत्रा।

उन्हें विदुर का नहीं कियाक का मन्त्र रुचा— "छल है केवल एक सफल बल बचा-खुचा I उडता पछी फँसे, कपट का जाल बुनो।" वोले तब वे धर्मराज से- "लाल, सुनो, स्वजनों का सामीप्य सघन हो सड़े नहीं. नित्य नया-सा रहे, पुराना पडे नहीं। सहें भले ही बन्धु-विरह की व्यथा सभी , रहें किन्तु कुछ दूर परस्पर कभी कभी। दुर्योघन के श्रीर तुम्हारे बीच नया, धाकर्षण ही मुक्ते इष्ट है पूर्णतया। रहो वत्स, तुम तनिक वारणावत जाकर, भाश्रो पाँचों पलट पुनर्नवता पाकर। देखूँ, कै दिन घलग घलग तुम लोग रहो , कव दोनों के उपालम्भ मैं सुनूँ श्रहो ! मेला भी इन दिनों वहाँ भर रहा भला , बहु कय-विकय खेल-कूद कल कुतुक कला ! सुनता हूँ, घौरसुक्य उधर है तुमको भी , यों रुचि रखकर नहीं कहीं भी तुम लोभी । चने वहाँ नव भवन, निदेश दिया मैंने . तुम सबके घनुरूप प्रवन्ध किया मैंने। चतुर पुरोचन सचित्र प्रथम ही वहाँ गया , तुम देखो, मैं सुनूँ मदेव नया नया।" 'नो ष्याद्यां को छोड युविष्टिर क्या कहन 🗜 सुजन शील-यश दहन-दुःख भी हैं सहते।

नव श्रभ्या युत चले पुरी से पांडु-तनय , हुए विदुर प्रति व्यथित देख छल घौर प्रनय । सावधान कर उन्हें उन्होंने बता दिया , जाना था जो गुप्त रूप से, जता दिया l ''कब न पकड ले घाग प्रकट जो स्नेह यहाँ . बना तुम्हारे लिए लाख का गेह वहाँ। किन्तु घन्त में घ्रवश सभी पछ्ताते हैं , लाख यत्न भी एक छिद्र रख जाते है। उसी छिद्र से निकल विज्ञ बच श्राते हैं , धीर-वीर ही जुम जुम जय पाते हैं। पद पद पर है विपद, सचेत रहो सदा, वाधा भी है ध्रगद रूपिग्री यदा-कदा।" बहुत लोग थे, विदुर भिन्न भाषा बोले , धर्मराज ही श्रर्थ-श्रनर्थ समम डोले। किन्तु शीघ्र कर लिया उन्होंने चित्त कड़ा , प्रहो प्रर्थ से भी प्रनर्थ का बोध वडा ! किसको उनके विना हस्तिनापुर भाया 🎖 बह्म रहित-सी रही वहाँ कोरी माया ! वारणावत न समाया घ्रपने में . फूल मिला उसे वह जो घ्रलभ्य था सपने में । चूका नहीं परन्तु पुरोचन पापमना . श्रग्नि-गर्भ-गिरि-तुत्य उच्चग्रह वहाँ वना । लाख-तेल से लिप्त भित्तियाँ चमक उठीं. दर्पण ऐसी छतें-गचें दृढ़ दमक

उन्हें विदुर का नहीं कियाक का मन्त्र रुचा— ''छल है केवल एक सफल बल बचा-खुचा । उडता पछी फँसे, कपट का जाल बुनो।" बोले तब वे धर्मराज से-"लाल, सुनो, स्वजनों का सामीप्य सघन हो सड़े नहीं . नित्य नया-सा रहे, पुराना पडे नहीं। सहें भले ही बन्धु-विरह की व्यथा सभी, रहें किन्तु कुछ दूर परस्पर कभी कभी । दुर्योधन के श्रौर तुम्हारे बीच नया , श्राकर्षग् ही मुमे इष्ट है पूर्णतया। रहो वत्स, तुम तनिक वारणावत जाकर, भाषो पाँचों पलट पुनर्नवता पाकर I देखूँ, कै दिन घलग घलग तुम लोग रहो , कव दोनों के उपालम्म मैं सुनूँ घही ! मेला भी इन दिनों वहाँ भर रहा भला , चह् कय-विकय खेल-कृद कल कुतुक कला ! सुनता हूँ, श्रौतसुक्य उधर है तुमको भी , यों रुचि रखकर नहीं कहीं भी तुम लोभी। चने वहाँ नव भवन, निदेश दिया मैंने . तुम सबके प्यनुरूप प्रवन्ध किया मैंने। चत्र पुरोचन सचिव प्रथम ही वहाँ गया , तुम देखो, मैं सुनूँ सदैव नया नया।" 'जो प्राज्ञा को छोड युधिष्टिर क्या कहत 🛭 सुजम शील-यश दहन-दुःख भी हैं सहते।

## हिडिम्बा

विदुर क्रपा से कर छद्म-घर छार-खार, वन मे प्रविष्ट पाडुपुत्र हुए गंगा-पार । भीम ने बनाया मार्ग बीहड़ में बढ़के, कुन्ती जा सकी उन्हींके कन्धों पर चढ़के। मों को लिये वे, दिये सहारा भाइयों को भी , गिनते न मार्ग में थे खड्ड-खाइयों को भी। देखते उन्हें थे वन - जन्तु सुविस्मय से , किन्तु दूसरे ही चया भागते थे भय से! घने घने वृत्त आतपत्र लिये आते थे, निज फल-फूल उन्हें भेट दिये जाते थे। कंटक भी इनके पदों को घर रहते, श्रत्य-विद्ध मन में वे उनसे क्या कहते १ केकी गति घरते थे, पिक स्वर भरते , उनके विनोद का प्रयास-सा थे करते। वे घ्राखेट-मग्न मान सकते थे प्रापको , भूलते परन्तु कैसे माँ के मनस्ताप को। इतने पर भी किन्तु न उसका यत्न फला, विदुर-भृत्य ने वहाँ पहुँच कर उसे छला। उसने उसमें एक श्रलस्य सुरंग रचा, जिसमें घुस कर घला निकल कर जाय बचा। घाग लगी, घर जला, सुघर पांडव न जले, गेह-गर्भ-पथ घरे चतुर वे निकल चले। निकल न पाया, जला पुरोचन ही जीता, मरता जलता वही द्वेष-विष जो पीता I कौरव भीतर सुखी, दुखी थे बाहर से, नीचे ऊपर शीत-तप्त तप के सर-से। मेद विदुर ने व्यथित भीष्म को बता दिया , पर देकर घृतराष्ट्र सग कुछ शोक किया। दुर्योधन ने कटा पाप-कटक जाना , पर दिखावटी दुःख शोक उसने माना I

"हाय हमीं हतभाग्य ।" विलख बोले पुरजन— "नहीं एक भी धर्मराज, सौ दुःशासन !"

# हिडिम्बा

विदुर कृपा से कर छद्म-घर छार-खार, वन में प्रविष्ट पांडुपुत्र हुए गंगा-पार। भीम ने बनाया मार्ग बीहड में बढ़के, कुन्ती जा सकी उन्हींके कन्धों पर चढ़के। माँ को लिये वे, दिये सहारा भाइयों को भी , गिनते न मार्ग में थे खड्ड-खाइयों को भी। देखते उन्हें थे वन - जन्तु सुविस्मय से , किन्तु दूसरे ही चया भागते थे भय से! घने घने वृत्त धातपत्र लिये घाते थे, निज फल-फूल उन्हें भेट दिये जाते थे। चांटक भी इनके पदों को धर रहते, शल्य-विद्ध मन में वे उनसे क्या कहते ? केकी गति घरते थे, पिक स्वर भरते , उनके विनोद का प्रयास-सा थे वे श्राखेट-मग्न मान सकते थे श्रापको , भूलते परन्तु कैसे माँ के मनस्ताप को।

रानी भी न होती वह, तो भी गृह-नारी थी 🔎 घन - वन - योग्य न थी, चिर सुकुमारी थी। पर उसको भी श्राज दुःखन या धपना, पुत्रों की विपत्ति का ही जी में था कलपना। वैठ भी सकी न वह घन्त में गहन में , मन में प्रशान्ति थी ही, श्रान्ति प्राई तन में। छाई शुन्य जहता प्रसून की-सी काया में , भड-मी पडी वह बढी-सी वटच्छाया में ! ''हाय! हम जैसे पाँच पाँच पुत्र रहते, जननी हमारी सहे ऐसे दुःख दहते। ~ तो वथा सहेगी कौन वेदना प्रसव की है होगी क्यों इतिश्री नहीं भाग्यहीन भव की ? निज पर हैं वे, यह जिनसे छ्ली गई, घन गया, धाम गया, धरती चली गई! करनी पडेगी भर पाई किसे इसकी ? दुर्योधन, तू है वह ऐसी मित जिसकी ! धाज घपने को तू क्रतार्थ भले कहले-" ''जाश्रो किन्तु खोजो भीम, पानी कहीं पहले ।'' वोले उन्हें रोकके युधिष्ठर यकित-से। ''जो ष्राज्ञां' वृकोदर चले चुप चिकत-से। दृष्टि घौर श्रुतियों को विम्तृत-सा करके , जलचर पिचयों का कलरव धरके, जाके कुछ दूर पा गये वे एक फरना, र्देव के घनुग्रह का ऊँचे में उतरना

उतरी थकान, जो चढ़ी थी उन्हें वन में, प्राप्त हुए े ज्याप्त नये प्राग्य-से पवन में। श्वास खींच बोले बली—''घ्यम्बा-घ्यार्य घ्या जावें, तो वे पुनर्नवता तुरन्त यहाँ पा जावें।" रुक न सके वे वहाँ, लौटे वायु-बल से, पात्र के घ्यमाव में दुकूल मर जल से।

माता श्रीर भ्राता यहाँ हारे थके सोये थे . मावि गति खोजते-से घाप भी वे खोये थे। प्रहरी हो भीम क्या क्या सोचा किये मन में , सॉम को ही रात हुई उनको गहन में। घारे गगन्स्थली ने तारे-रत्न चुनके, चमके वे नूपुरों की रुन-मुन सुन पडी राग की नई-सी टेक उनको , दीख पड़ी सुन्दरी समज्ञ एक उनको। उत्थित वसुन्धरा से रत्नों की शलाका थी, किंवा श्रवतीर्ग हुई मूर्त्तिमती राका थी ! ध्यग मानो फूल, कच भृग, हरी शाटिका, कर-पद-पल्लवा थो जंगम-सी वाटिका ! श्रोस मुसकान ्वन श्रोठों पर श्राई थी . सुरिम - तरंग वायुमंडल में छाई थी। चौंक उठे भीम, रह वे न सके स्थिर भी , खिन थे मले ही घाविनीत न थे फिर भी।

रानी भी न होती वह, तो भी गृह-नारी थी, घन - वन - योग्य न थी, चिर सुकुमारी थी। पर उसको भी श्राज दुःखन था धपना 🕫 पुत्रों की विपत्ति का ही जी में था कलपना I बैठ भी सकी न वह धन्त में गहन में , मन में प्रशान्ति थी ही, श्रान्ति घाई तन में । छाई शून्य जहता प्रस्न की-सी काया में , मह-मी पढ़ी वह बढ़ी-सी वटच्छाया में ! ''हाय! हम जैसे पाँच पाँच पुत्र रहते. जननी हमारी सहे ऐसे दुःख दहते। ~ तो वथा सहेगी कौन वेदना प्रसव की है होगी क्यों इतिश्री नहीं भाग्यहीन भव की १ निज पर हैं वे, यह जिनसे छ्ली गई, धन गया, धाम गया, धरती चली गई! करनी पडेगी भर पाई किसे इसकी ? दुर्योघन, तू है वह ऐसी मित जिसकी ! ष्माज ष्रपने को तू क्रतार्थ भले कहले—" ''जाश्रो किन्तु खोनो भीम, पानी वर्ही पहले।'' बोले उन्हें रोकके युधिष्टिर थिकत-से। ''जो प्राज्ञा'' वृकोदर चले चुप चिकत-से। दृष्टि घौर श्रुतियों को विस्तृत-सा करके, जलचर पिचर्यो का कलरव धरके, जाके कुछ दूर पा गये वे एक मरना, र्दव के घनुग्रह का ऊँचे से उतरना।

"सुन्दरि, क्या सस्य ही तू कोई श्रन्य बाला है ? रूप से जो ज्वाला श्रौर वागा से रसाला है।" "मैं हूँ"—हँस बोली वह "जो\भी तुम जान लो , हानि क्या मुभे यदि निशाचरी ही मान लो ? कलप-सा किया है स्वयं मैंने निज काया का , यातुधानी हूँ न, योग रखती हूँ माया का ।" "तो तू घ्रपने को भले शूर्पण्या मान ले, लदमण्-सा धीर मैं नहीं हूं, यह जान ले !" "शूर्पण्या तक ही तुम्हारा वडा ज्ञान है, वे हो तुम, जिनमें श्रतीत ही महान है।" "लएमण न होने में प्रतिष्ठा कौन मेरी है ? तब भी प्रशंसनीय सत्य - निष्ठा तेरी है । सूर्पण्ला, 'राचसी मैं,' थी कह सकी कहाँ, किन्तु इस रूप-रचना का हेतु क्या यहाँ ?" बोली चढ़ी भृकुटी उतार कर ललना— ''चाहो तो कहो तुम भले ही इसे छलना, प्रिय-रुचि हेतु चुना मैंने यह चोला है , नरवर मेरा घहा भारी मला भोला है !" ''भोला? भली, 'मुरघ' कह तो भी एक बात है, रूडे वह क्यों न सीधा सीधा यह घात है !" ''रूठना भी उसका क्या जो उदार चेता है, चाहे जिसे देवी जान लेता, मान देता है! देवों की श्रपेचा दैत्य हमसे निकट हैं , नर तो निरीहिता में दोनों से विकट हैं!

ष्पोटों पर तर्जनी धरे ने बढ़े धीरे से , ''देवि, कौन है तू यहाँ श" बोले हँस हीरे-से— "जागं नहीं कच्ची नींद माता घौर म्राता ये , ष्पाप कष्ट में भी शरणागतों के त्राता ये।" "धन्यवाद! देवि - पद दान किया तुमने , वस्तुतः मैं राचसी हूँ, मान दिया तुमने। स्वीकृत इसीलिए मैं करती हूँ इसको, च्यन्यथा मैं घपने समत्त गिनूँ किसको ?" ''राच्नसी इसीलिए क्या तू जो है निशाचरी ? यद्यपि दिवा-सी यह दीप्ति तुभर्मे भरी! फूटा जिमे देख यहाँ पत्थर में सोता है, ऐसा रस-रूप यदि राचसी का होता है, तो थी राचसों के प्रति मेरी म्रान्त धारणा, तन्व, तुमे योग्य नहीं यह वन-चारणा।" ''मानती हूँ इसको गुर्याज्ञता तुम्हारी मैं , दुगुनी कृतज्ञ हुई चिल, चिलहारी मैं। मेरा वडा भाग्य यह, जो मैं मन भा गई, वन घर मेरा, तुम्हें देखा धौर प्रा गई । ष्पपने श्रतिथि का मुफ्तीपर न भार है, कह दो, श्रपेचित तुम्हें क्या उपहार है ? दुःख में पडे हो तुम सर्व सुख सेवी-से।" ''तो श्रालाप करता हूँ मैं क्या वन-डेवी से ''' "देवी ही सही मैं तब मेरे देव तुम हो , कामलता हूँ मैं, तुम्हीं मेरे कलप द्रुम हो।"

"सुन्दरि, क्या सत्य ही तू कोई घान्य बाला है ? रूप से जो ज्वाला ख्रौर वागा से रसाला है।" "मैं हूँ"—हँस बोली वह "जो भी तुम जान लो , हानि क्या मुक्ते यदि निशाचरी ही मान लो ? कलप-सा किया है स्वयं मैंने निज काया का , यातुघानी हूँ न, योग रखती हूँ माया का ।" "तो तू श्रपने को भले शूर्पग्राखा मान ले, लदमग्य-सा धीर मैं नहीं हूं, यह जान ले !" ''शूर्पग्रांवा तक ही तुम्हारा वडा़ ज़ान है , वे हो तुम, जिनमें श्रतीत ही महान है !" "लद्मण न होने में प्रतिष्ठा कौन मेरी हैं ? तव भी प्रशंसनीय सत्य - निष्ठा तेरी है। शूर्पण्ला, 'राच्नसी मैं,' थी कह सकी कहाँ, किन्तु इस रूप-रचना का हेतु क्या यहाँ ?" बोली चढ़ी मृकुटी उतार कर ललना— ''चाहो तो कहो तुम भले ही इसे छलना, प्रिय-रुचि हेतु चुना मैंने यह चोला है, नरवर मेरा प्रहा भारी भला भोला है !" ''भोला ? भली, 'मुरध' कह तो भी एक बात है, रूडे वह क्यों न सीधा सीधा यह घात है !" ''रूउना भी उसका क्या जो उदार चेता है, चाहे जिसे देवी जान लेता, मान देता है। देवों की भ्रपेचा दैत्य हमसे निकट हैं, नर तो निरीहिता में दोनों से विकट हैं!

स्वीकृत इसीलिए मैं करती हूँ इसको, **भ्र**न्यथा मैं भ्रपने समत्त गिनूँ किसको ?' ''राज्ञसी इसीलिए क्या तू जो है निशापरी ? यद्यपि दिवा-सी यह दीप्ति तुमर्मे भरी! फूटा जिसे देख यहाँ पत्थर में सोता है, ऐसा रस-रूप यदि राचसी का होता है, तो थी राज्ञसों के प्रति मेरी म्रान्त घारणा, तन्वि, तुमे योग्य नहीं यह वन-चारणा।' ''मानती हूँ इसको गुण्ज्ञता तुम्हारी मैं , दुगुनी कृतज्ञ हुई वलि, वलिहारी मैं! मेरा वडा भाग्य यह, जो मैं मन भा गई, वन घर मेरा, तुम्हें देखा ध्वीर प्रा गई। धापने घातिथि का मुफीपर न भार है, कह दो, श्रपेचित तुम्हें क्या उपहार है ? दुःख में पडे हो तुम सर्व सुख सेवी-से।" ''तो श्रालाप करता हूँ मैं क्या वन-देवी से **?''** ''देवी ही सही मैं तब मेरे देव तुम हो , कामलता हूँ मैं. तम्हीं मेरे कल्प द्रम हो।"

ष्पोटों पर तर्जनी घरे ने बढ़े धीरे से, "देवि, कौन है तू यहाँ ?" बोले हैंस हीरे-से— "जागं नहीं कच्ची नींद माता घौर म्राता ये, ष्पाप कए में भी शरणागतों के त्राता ये।" "धन्यवाद! देवि - पद दान किया तुमने,

वस्तुतः मैं राचसी हूँ, मान दिया तुमने।

जैसी हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत हैं , भागना क्या, जीवन तो जन्म से ही हुत हैं ।"

**घ्रागया इसी च्रा**ण हिडिम्ब यमदूत-सा , -भीरुश्रों की कल्पना का सच्चा भय-भूत-सा ! बोला दूर से ही वह-''र्व्यर्थ होगा भागना !'' सोते हुर्घों को भी इस वार पड़ा जागना। एक वार कॉप के हिडिम्बा हुई जह-सी, ष्राई स्वजनों में श्रवस्मात मंभा मह-सी। मुक मुक मोंके फेल ज्यों त्यों वन ठहरा, वज्रदन्त वाला बढ़ काला घन घह**रा।** "तू विल बनेगा नर, भाग्य मला तेरा है !" भीम हँसे ''ष्रागया मृगव्य ष्राप मेरा है। ध्रन्य विलदान वाली पूजा है ध्रशक्तों की , ईश चाहता है श्रात्म-बलि ही स्वभक्तों की I राचस, सहायता मैं दूँगा तुमे इसमें , श्राज तुमे छोड के विनोद मेरा किसमें ?" यह सुन धाग हो हिडिम्ब बढ़ गरजा, बीच में हिडिम्बा ने विरोध कर वरजा— . ''सावधान ! मैं वर चुकी हूँ इसे मन में !'' ''लाई क्लिच रूपता तभी तू निज तन में ?'' ·रुष्ट हुआ राचस—''क्या वकती है तू श्ररी, े घिक धिक, राज्ञसी हो, मर्त्य पर ही मरी।

चाहिए उन्हें तो किसी दिव्य की श्रधीनता, दीनता कहूँ मैं इसे किंवा घात्म-हीनता ? श्रस्तु धौर वेला नहीं, सकट समीप हैं, सोदर हिडिम्ब मेरा रत्तः-कुल-दीप है। उसने मनुष्य-गध पाके मुफे मेजा है, ष्राके तुम्हें देख कैसा हो उठा कलेण है! मारने को त्राई थी, बचाऊँगी तुम्हें श्रहो ! होने से विलम्ब किन्तु डरती हूँ, जो न हो।" ''प्रेम करने वा ऋपा करने तू छाई है ? जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह भाई है ?" ''इच्छा रहने दो उसे देखने की हाय ! तुम , स्रो न बैठो श्राप निज रत्ता का उपाय तुम। मैं भी उससे न बचा पाऊँगी तुम्हारे घ्रग , भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे सग।" ''भाग चलूँ{ छोड माता-भ्राता, वे जियँ-मरें , - राचस नहीं है हम तूही कह, भ्या करें।" ''राच्तस न होना किसी भॉति तो तुम्हें खला ! कौन रच उनमें तुम्हारा लच्य है भला ?" ''इन्द्रियों के भोग की क्या वात कहूँ तु मसे , प्रार्गों के लिए भी यह होगा नहीं मुफसे।" ''मुक्ता छोड़ हंस कहाँ जाय कुछ चुगने ? प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने।" ''यदि यह वात है तो चिन्ता भय छोड दे , मेरे नरनाम में प्रभी से जय जोड दे।

जैसी हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है , भागना क्या, जीवन तो जन्म से ही हुत है ।"

ष्रागया इसी च्राण हिडिम्ब यमद्त्त-सा भीरुश्रों की कल्पना का सच्चा भय-भूत-सा ! बोला दूर से ही वह-''र्व्यर्थ होगा भागना !" सोते हुर्घों को भी इस वार पडा़ जागना l एक वार काँप के हिडिम्बा हुई जड-सी , ष्पाई स्वजनों में श्वनस्मात मंभा मह-सी। मुक मुक मोंके मेल ज्यों त्यों वन टहरा, वज्रदन्त वाला बढ़े काला घन घहरा। "तू विल बनेगा नर, भाग्य भला तेरा है !" भीम हैंसे ''घागया मृगव्य घ्राप मेरा है। श्रन्य विलिदान वाली पूजा है श्रशक्तों की , ईश चाहता है श्रात्म-वलि ही स्वभक्तों की l राचस, सहायता मैं दूंगा तुमे इसमें , **घ्याज तुम्मे छोड के विनोद मेरा किसमें ?''** यह सुन श्राग हो हिडिम्य वढ़ गरजा, बीच में हिडिम्बा नं विरोध कर वरजा-"सावघान ! मैं वर चुकी हूँ इसे मन में !" "लाई क्लिन रूपता तभी तू निज तन में ?" ·रुष्ट हुआ राच्तस—''क्या वकती है तू श्ररी, चिक धिक, राज्ञसी हो, मर्त्य पर ही मरी।

चाहिए उन्हें तो किसी दिव्य की अधीनता, दीनता कहूँ मैं इसे किंवा श्रात्म-हीनता ? श्रस्तु धौर वेला नहीं, संकट समीप है, सोदर हिडिम्ब मेरा रचः-कुल-दीप है। उसने मनुष्य-गंध पाके मुभे मेजा है, ष्पाके तुम्हें देख कैसा हो उठा कलेजा है! मारने को श्राई थी, बचाऊँगी तुम्हें श्रहो ! होने से विलम्ब किन्तु डरती हूँ, जो न हो।" ''प्रेम करने वा ऋपा करने तू धाई है ? जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह माई है ?" ''इच्छा रहने दो उसे देखने की हाय ! तुम , खो न बैठो श्राप निज रत्ता का उपाय तुम I मैं भी उससे न बचा पाऊँगी तुम्हारे श्रग , भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे संग।" ''भाग चलूँ{ छोड माता-स्राता, वे जियँ-मरें , - राज्ञस नहीं है हम तूही कह, क्या करें !" ''राचस न होना किसी मॉित तो तुम्हें खला ! कौन रच उनमें तुम्हारा लच्य है भला ?" ''इन्द्रियों के भोग की क्या वात कहूँ तुमसे, प्राणों के लिए भी यह होगा नहीं मुक्तसे।" ''मुक्ता छोड़ हस कहाँ जाय कुछ चुगने ? प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने।" "यदि यह वात है तो चिन्ता भय छोड़ दे , मेरे नरनाम में प्रमी से जय जोड दे।

जैसी हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है, भागना क्या, जीवन तो जन्म से ही हुत है।"

ष्रागया इसी चाग् हिडिम्ब यमदूत-सा , -भीरुश्रों की कल्पना का सच्चा भय-भृत-सा 🕻 बोला दूर से ही वह—''र्व्यर्थ होगा भागना !" सोते हुर्घों को भी इस वार पडा़ जागना। एक वार कॉप के हिडिम्बा हुई जह-सी, ष्याई स्वजनों में प्रकरमात मंभा मह-सी। मुक भुक भौंके फेल ज्यों त्यों वन ठहरा, ·वज्रदन्त वाला बढ़ काला घन घहरा। . ''तू विल वनेगा नर, भाग्य भला तेरा है !'' भीम हँसे ''घागया मृगव्य घाप मेरा है। श्रन्य वलिदान वाली पूजा है श्रशक्तों की , ईश चाहता है श्रात्म-विल ही स्वभक्तों की । राज्ञस, सहायता मैं दूँगा तुमे इसमें , ष्याज तुमेः छोड के विनोद मेरा किसमे ?" यह सुन घ्राग हो हिडिम्व बढ़ गरजा , बीच में हिडिम्या नं विरोध कर वर्जा— . ''सावधान ! मैं वर चुकी हूँ इसे मन में !'' "लाई क्लिन रूपता तभी तू निज तन में ?" रुष्ट हुआ राज्ञस—''क्या वकती है तू अरी, धिक धिक, राचसी हो, मर्त्य पर ही मरी।

चाहिए उन्हें तो किसी दिव्य की श्रधीनता , दीनता कहूँ मैं इसे किंवा ख्रात्म-हीनता ? श्रस्त थौर वेला नहीं, संकट समीप है, सोदर हिडिम्ब मेरा रचा:-कुल-दीप है। उसने मनुष्य-गध पाके मुफे मेजा है, ष्माके तुम्हें देख कैसा हो उठा कलेजा है ! मारने को आई थी, बचाऊँगी तुम्हें आहो! होने से विलम्ब किन्तु डरती हूँ, जो न हो।" ''प्रेम करने वा क्रपा करने तू प्राई हैं ? जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह भाई है ?" ''इच्छा रहने दो उसे देखने की हाय ! तुम , खो न बैठो श्राप निज रचा का उपाय तुम I मैं भी उससे न बचा पाऊँगी तुम्हारे घंग , भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे संग।" "भाग चलूँ? छोड माता-म्राता, वे जियँ-मरें , - राज्ञस नहीं हैं हम तूही कह, क्या करें।" ''राच्नस न होना किसी मॉित तो तुम्हें खला ! कौन रच उनमें तुम्हारा लच्य है मला ?" ''इन्द्रियों के मोग की क्या बात कहूँ तुमसे , प्राणों के लिए भी यह होगा नहीं मुक्तसे।" "मुक्ता छोड हस कहाँ जाय कुछ चुगने ? प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने।" "यदि यह वात है तो चिन्ता मय छोड दे , मेरे नरनाम में प्रमी से जय जोड दे।

जैसी हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है, भागना क्या, जीवन तो जन्म से ही हुत है।"

ष्रागया इसी चाग् हिडिम्ब यमदूत-सा , भीरुष्रों की कल्पना का सच्चा भय-भूत-सा ! बोला दूर से ही वह-''र्व्यर्थ होगा भागना !" सोते हुर्घों को भी इस वार पड़ा जागना। एक वार कॉप के हिडिम्बा हुई जड-सी, ष्याई स्वजनों में ष्यकस्मात मंभा मह-सी। मुक मुक मोंके मेल ज्यों त्यों वन उहरा, ·वज्रदन्त वाला बढ़े काला घन घहरा**।** , 'त् विल बनेगा नर, भाग्य भला तेरा है !" भीम हँसे ''घ्रागया मृगव्य घ्राप मेरा है । प्रन्य बलिदान वाली पूजा है घ्रशक्तों की , ईश चाहता है श्रात्म-बलि ही स्वभक्तों की । राचस, सहायता मैं दूँगा तुमे इसमें , न्त्राज तुमे छोड के विनोद मेरा किसमें ?" यह सुन धाग हो हिडिम्य बढ़ गरजा , बीच में हिडिम्वा ने विरोध कर वरजा— , ''सावधान ! मैं वर चुकी हूँ इसे मन में !'' "लाई क्लिन रूपता तभी तू निज तन में ?" रुष्ट हुआ राचस-''क्या वकती है तू अरी, धिक धिक, राच्नसी हो, मर्त्य पर ही मरी।

चाहिए उन्हें तो किसी दिव्य की अधीनता, दीनता कहूँ मैं इसे किंवा आत्म-हीनता ? श्रस्तु धौर वेला नहीं, सकट समीप है, सोदर हिडिम्ब मेरा रचा:-कुल-दीप है। उसने मनुष्य-गध पाके मुभे भेजा है, ष्पाके तुम्हें देख कैसा हो उठा कलेजा है! मारने को आई थी, बचाऊँगी तुम्हें आहो! होने से विलम्ब किन्तु डरती हूँ, जो न हो।" ''प्रेम करने वा ऋपा करने तू छाई है ? जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह भाई है ?" ''इच्छा रहने दो उसे देखने की हाय! तुम , खो न बैठो श्राप निज रचा का उपाय तुम I मैं भी उससे न बचा पाऊँगी तुम्हारे श्रंग , भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे संग।" ''भाग चलूँ{ छोड माता-म्राता, वे जियं-मरें , - राज्ञस नहीं हैं हम तूही कह, क्या करें !" ''राचस न होना किसी मॉित तो तुम्हें खला 🛚 कौन रच उनमें तुम्हारा लच्य है भला ?" ''इन्द्रियों के भोग की क्या वात कहूँ तुमसे, प्राणों के लिए भी यह होगा नहीं मुक्तसे।" "मुक्ता छोड़ हंस कहाँ जाय कुछ चुगने ? प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने।" ''यदि यह वात है तो चिन्ता भय छोड दे , मेरे नरनाम में श्रमी से जय जोड दें।

जैसी हो, परन्तु तू है ऐसी भी, बहुत है, भागना क्या, जीवन तो जन्म से ही हुत है।"

्रियागया इसी चाग् हिडिम्ब यमदूत-सा , भीरुश्रों की कल्पना का सच्चा भय-भूत-सा ! बोला दूर से ही वह-''र्व्यर्थ होगा भागना !" सोते हुर्घों को भी इस वार पड़ा जागना। एक वार काँप के हिडिम्बा हुई जह-सी, ष्याई स्वजनों में धकरमात मंभा मह्-सी। भुक भुक भौके मेल ज्यों त्यों वन उहरा, वज्रदन्त वाला बढ़े काला धन घहरा**।** , ''तू विल बनेगा नर, े भाग्य मला तेरा है !'' भीम हॅसे ''घागया मृगव्य घाप मेरा है। श्रन्य विलिदान वाली पूजा है श्रशक्तों की , ईश चाहता है श्रात्म-बलि ही स्वभक्तों की I राचस, सहायता मैं दूँगा तुमे इसमें , श्राज तुमें छोड के विनोद मेरा किसमें ?" यह सुन श्राग हो हिडिम्य बढ़ गरजा, बीच में हिडिम्बा ने विरोध कर वरजा— . ''सावधान ! मैं वर चुकी हूँ इसे मन में !'' "लाई क्लिन रूपता तभी तू निज तन में ?" -रुष्ट हुआ राचस-''क्या वकती है तू अरी, धिक धिक, राज्ञसी हो, मर्त्य पर ही मरी।

चाहिए उन्हें तो किसी दिव्य की श्रयीनता , दीनता कहूँ मैं इसे किंवा श्रात्म-हीनता ? श्रस्तु घौर वेला नहीं, सकट समीप है , सोदर हिडिम्ब मेरा रच्नः-कुल-दीप है। उसने मनुष्य-गध पाके मुभे मेजा है, ष्पाके तुम्हें देख कैसा हो उठा कलेना है ! मारने को आई थी, बचाऊँगी तुम्हें आहो! होने से विलम्ब किन्तु डरती हूँ, जो न हो।" ''प्रेम करने वा ऋषा करने तू घ्राई है ? जा बुला ला, देखूँ, कौन तेरा वह भाई है ?" ''इच्छा रहने दो उसे देखने की हाय ! तुम , खो न बैठो श्राप निज रत्ता का उपाय तुम । मैं भी उससे न बचा पाऊँगी तुम्हारे श्रंग , भाग चलो प्यारे, हठ छोड श्रभी मेरे संग।" ''भाग चलूँ{ झोड माता-म्राता, वे जियँ-मरें , - राज्ञस नहीं है हम तूही कह, क्या करें !" ''राचस न होना किसी मॉित तो तुम्हें खला ! कौन रच उनमें तुम्हारा लच्य है भला ?" ''इन्द्रियों के भोग की क्या बात कहूँ तुमसे , प्राणों के लिए भी यह होगा नहीं मुक्तसे।" ''मुक्ता छोड़ हस कहाँ जाय कुछ चुगने ? प्रिय के जो प्रिय हैं, वे मेरे प्रिय दुगने।" ''यदि यह द्यात है तो चिन्ता भय छोड़ दे , मेरे नरनाम में घ्रभी से जय जोड दे।

''हाय भैया! किसने तुम्हारी रीढ़ तोड़ दी?'' र्खीची प्यनुजा ने सॉस, घ्रयज ने छोड दी। मुद्ध भीम भूले भाव राच्नस की जाई के, बोले-"भगिनी भी संग जायगी क्या भाई के ?" धर लिया वेग से सुजात को सुमाता ने, **ग**र्व से सराहा उन्हें एक एक भ्राता ने I "श्रम्ब, ष्रम्ब, षार्य, ष्रार्य, ष्राज्ञा मिले, जावे भीम , दुर्योधन की भी यही दुर्गति बनावे भीम। मेरा पुरस्कार यही, न्याय का निदेश हो , राज्य धर्मराज का हो, निष्कंटक देश हो।" चिन्ता की युधिष्टिर ने नाम खुले लेखके , शान्त किया भीम को हिडिम्बा ष्योर देखके। ''भद्रे, हम निज को छिपाये हुए हैं श्रभी, तो भी जानने की बात जान गई तू सभी l मेद खोल देने से निवारें तुभे कैसे हम ? ष्पाप बचने के लिए मारें तुमे कैसे हम ? वैरी की वहन भी तू स्त्री है, त्राण तेरा हो , ष्प्रपने समान हमें क्यों न प्राण् तेरा ही ? बाघा है लिखी-बदी-सी हमको घराति की ; सुरिचत ही रचायीया जाति की।" "श्रार्य शंका मुक्तसे करें न किसी वात की , हममें प्रवृत्ति नहीं ऐसे पृ्यय घात की । प्रेम-वैर दोनों हम सीघे साघ लेते हैं , ष्पन्य के करों से निज नाव नहीं खेते हैं।

सोके हा । निजल तूने घ्रच्छी यह सज्जा की , होके स्वयं हीन मुफे कैसी लोक - लजा दी।" ''घागे मुक्ते मार !'' ''नहीं पीछे तुके मारूँगा . र्ष्यौर निज कुल को कलंक से उबारूँगा।" भीम बोले-''घन्य जन्म लेके कुछ करना, सम्प्रति तू निश्चित ही जान निज मरना।" राचस बहन को हटाके भिडा भीम से, कौशल में बल में वे दोनों थे घ्रसीम-से। भीम के लिए न रगा-रंग-रस तिक्त था, भाइयों का साहस बढाना श्रतिरिक्त था। लड़ लड जाते कुद्ध गडकों से मुंड थे, टौंगें मारते थे मत्त नारणों के शुड़ थे। कर घरते थे कर किंवा ध्रजगर थे, करते घमानुषिक नाट्य वे दो नर थे ! रक्ली गुगायाहकता पार्थ ने लडाई की. निज पर मेद मूल दोनों की वडाई की । शत्रु की प्रशसा जो वृकोदर को खटकी, मीवा घर उसकी उन्होंने खींच माटकी **।** घाँषे मुँह नीचे गिर उठने न पाया वह , रह गया लेके मग्न कटि की स्वकाया वह । पीठ पर पैर रख, हाय डाल दोनों घोर, मोड़ा उसे भीम ने, हुन्ना तड़ाक शब्द घोर। मरते हिडिम्य ने कहा सो सवने सुना-''योग्य ही वहन, तूने वर घ्रपना चुना।''

''हाय भैया! किसने तुम्हारी रीढ़ तोड़ दी ?'' सींची घनुजा ने साँस, घ्रमज ने छोड़ दी। क्रुद्ध भीम भूले भाव राज्ञस की जाई के , बोले-"भगिनी भी संग जायगी क्या भाई के ?" धर लिया वेग से सुजात को सुमाता ने, गर्व से सराहा उन्हें एक एक म्राता ने । ''श्रम्ब, ष्रम्ब, ष्रार्य, ष्राज्ञा मिले, जावे भीम , दुर्योधन की भी यही दुर्गति बनावे भीम। मेरा पुरस्कार यही, न्याय का निदेश हो . राज्य धर्मराज का हो. निष्कंटक देश हो।" चिन्ता की युधिष्ठिर ने नाम खुले लेखके , शान्त किया भीम को हिडिम्वा श्रोर देखके। ''भद्रे, हम निज को छिपाये हुए हैं स्रभी, तों भी जानने की बात जान गई तू सभी। मेद खोल देने से निवारें तुभे कैसे हम ? ष्पाप बचने के लिए मारें तुमे कैसे हम ? वैरी की वहन भी तू स्त्री है, त्राण तेरा हो, घपने समान हमें क्यों न प्राण् तेरा हो ? बाघा है लिखी-बदी-सी हमको घराति की , रह तू सुरिचत ही रचगीया जाति की।" ''घार्य शंका सुमसे करें न किसी बात की , हममें प्रवृत्ति नहीं ऐसे घृएय घात की । प्रेम-वैर दोनों हम सीघे साघ लेते हैं, भन्य के करों से निज नाव नहीं खेते हैं।

सोके हा ! निजत्व तूने घ्यच्छी यह सज्जा की , होके स्वयं हीन मुफे कैसी लोक - लजा दी।" ''घागे मुक्ते मार !'' ''नहीं पीछे तुक्ते मारूँगा , श्रीर निज कुल को कलंक से उबारूँगा।" मीम बोले-''घन्य जन्म लेके कुछ करना, सम्प्रति तू निश्चित ही जान निज मरना।" राच्नस बहन को हटाके भिडा भीम से . कौशल में बल में वे दोनों थे श्रसीम-से। भीम के लिए न रण्-रंग-रस तिक्त था, भाइयों का साहस बढाना त्रातिरिक्त था। लड़ लड जाते कुद्ध गंडकों से मुंड थे, टौंगें मारते थे मत्त वारणों के शुड़ थे। कर घरते थे कर किंवा घ्राजगर थे, करते भ्रमानुषिक नाट्य वे दो नर थे! रक्ली गुण्याहकता पार्थ ने लड़ाई की , निज पर भेद भूल दोनों की वडाई की । शत्रु की प्रशसा जो वृकोदर को खटकी, मीवा घर उसकी उन्होंने खींच मटकी I ष्पौंचे मुँह नीचे गिर उठने न पाया वह , रह गया लेके मन्न कटि की स्वकाया वह I पीठ पर पैर रख, हाथ डाल दोनों घोर, मोडा़ उसे भीम ने, हुन्ना तडा़क शन्द घोर। मरते हिडिम्च ने कहा सो सवने सुना-''योग्य ही वहन, तूने वर घ्रपना चुना।''

"हाय भैया ! किसने तुम्हारी रीढ़ तोड़ दी ?" र्सीची प्यनुजा ने सॉस, प्रयंज ने छोड़ दी। मुद्ध भीम भूले भाव राज्ञस की जाई के , बोले-"भगिनी भी संग जायगी क्या भाई के ?" घर लिया वेग से सुजात को सुमाता ने, गर्व से सराहा उन्हें एक एक म्राता ने । "श्रम्ब, ष्रम्ब, ष्रार्य, ष्रार्थ, ष्राज्ञा मिले, जावे भीम , दुर्योधन की भी यही दुर्गति बनावे भीम । मेरा पुरस्कार यही, न्याय का निदेश हो, राज्य धर्मराज का हो, निष्कंटक देश हो।" चिन्ता की युधिष्ठिर ने नाम खुले लेखके, शान्त किया भीम को हिडिम्बा छोर देखके । ''भद्रे, हम निज को छिपाये हुए हैं श्रभी, तो भी जानने की वात जान गई तू सभी। मेद खोल देने से निवारें तुमे कैसे हम ? माप बचने के लिए मारें द्विके कैसे हम ? वैरी की वहन भी तू स्त्री है, त्राण तेरा हो, ष्पपने समान हमें क्यों न प्राण् तेरा हो ? बाघा है लिखी-बदी-सी हमको धराति की , , रहत् सुरचित ही रचणीया जाति की।" "धार्य शंका सुमसे करें न किसी बात की , हममें प्रवृत्ति नहीं ऐसे घृएय घात की ! प्रेम-वैर दोनों हम सीघे साघ लेते हैं, प्रन्य के करों से निज नाव नहीं खेते हैं।

फिर भी चिता को बाट जोह रहा आता है, जिससे यहीं तक श्रभागिनो का नाता है। हाय! इसमें भी घृणा तुमको न हो कहीं।" ''नहीं नहीं' बोल उठे पांडव—''नहीं नहीं।" मित्र सम शत्रु का संस्कार किया सबने, श्रौर फिर निर्भर का मार्ग लिया सबने।

तोड लिये किसने वे तारे इस बीच में फूले मिण-पद्म थे जो कालिमा की कीच में। साथ थी हिडिम्बा, रुक बोली उससे पृथा— "पुरायजने तूर्यों कष्ट करती है क्यों वृथा।" ''पुरायनना—पापमना—भ्या हूँ, नहीं नानती , पुगय-पाप दोंनों को सहैतुक मैं मानती। कुछ भी सही मैं किन्तु मेरे भी हृदय है, घौरों का नहीं तो मुमे घपना ही भय है। न्याय से उन्हींपर न भार मेरा सारा है , रत्तक जिन्होंने एक मात्र मेरा मारा है ? सोदर के वैर हेतु मैं भी चूम सकती, किन्तु कुछ घौर भी समम वूम सकती। वैर की यथार्थ शुद्धि वैर नहीं, प्रेम है, घौर इस विश्व का इसीमें छिपा चोम है। उठ चली जाति-तिरस्कार भयहीन मैं, ष्ट्राप श्रह्म्भाव कर वैटी हूँ विलीन मैं **।** 

तो भी नहीं चाहती हूँ भव में मैं मरना, जीवन का भाग निज भोग सुभे करना।" ''किन्तु हम मानव हैं श्रौर तुम—'''राचसी !'' चोली घोंठ काट वह घौर भी कसी-कसी। ''यदि तुम त्रार्य हो तो दो हमें भी त्रार्यता , घपनी ही उच्चता में कैसी कृतकार्यता ? ष्पौर राचसी भी मैं, श्रमुन्दरी क्या वैसी हूँ ? सम्मुख उपस्थित हूँ, खोटी, खरी जैसी हूँ।" ''क्रिनम' ''तो खोल दूँ यथार्थ की भी गठरी ? ध्यम्ब, है श्रक्तत्रिम तो हड्डियों की टउरी! कर - पद - प्रघर - कपोल - नख रॅगना . इष्ट नूपुरों के संग कांची - हार - कॅंगना । -नथ-तरकी ही तो श्रक्तत्रिमता लाती है, जब वह नाक-कान दोनों कटवाती है! न्त्रािया मात्र सहज प्रवृत्तियों में एक-से , राच्तस भी चलते हैं घ्रपने विवेक से 1 -होकर मैं राज्ञसी भी धन्त में तो नारी हूँ, जन्म से मैं जो भी रहूँ, जाति से तुम्हारी हूँ। कर सकती हो श्रविश्वास कैसे मेरा तुम ? तोड़ दिया मैंने श्रम्व, छोड़ो ज़ुद्र घेरा तुम। -भार नहीं हूँगी मैं तुम्हारे भीम के लिए, विचरूँगी व्योम में भी उनको लिये दिये ! निश्चित समय जहाँ घाया लौट घाऊँगी , -केवल उन्हें ही तुम्हें सौंप नहीं बाऊँगी ,

ष्पौर एक जन को भी, जिसको जनूँगी मैं. श्रीर फिर मरके भी श्रमर बनुँगी मैं। पुत्रों के तुम्हारे वह पौत्र काम धावेगा. श्रौर घ्रागे मेरी भावनाश्रों को बढ़ावेगा।" "मान लो, परन्तु भीम प्रत्याख्यान कर दे ? भंग यह सारा स्वप्न धौर ध्यान करदे !"<sup>-</sup> ''तब भी मैं पतित न हूँगी किसी पाप से , उजल उटूँगी शुचिस्नेह के प्रताप से । निष्फल भी सच्चा प्रेम त्यक्त कहाँ होता है !" ''तीर्थ ही बनाता वह, व्यक्त जहाँ होता है।''<sup>-</sup> "प्रमुरों से नाता नहीं जोडते क्या सुर भी ? पूर्या है पुलोमजा से इन्द्र-प्रान्तःपुर भी। भौर यदि शर्मिष्ठा तुम्हारी पुरखिन है, तो तुम्हें हिडिम्बा को निभाना क्या कठिन है ।"

कुन्ती ने विचार कर पूछा युघिष्टिर से ,
देखा एक वार भली भाँति उसे फिर से ।
स्त्री का गुगा रूप में है घौर कुल शील में ,
पियानी की पकजता डूवे किसी भील में ।
''तुम-सी वहू भी मुमें सहज मिली घ्रहा!
पूर्ण काम हो तू!" यों उन्होंने उससे कहा।
हाथ उसका तो नहीं भीम को घरा दिया ,
भीम का ही पाणा उसे ग्रहगा करा दिया!

बिचरे हिडिम्बा-संग भीम कुछ दिन यों , वीतते हैं ऐसे दिन रात पल-छिन ज्यों । सुफल घटोत्कच था इस नव कार्य का , राचस के बल में समाया शील भ्रार्य का ।

## वक-संहार

वह विप्र का परिवार था , श्रुचि लिप्त घर का द्वार था , पूजा - प्रसुनाकीर्गा थी हढ़ें देहली। ष्यागत श्र्यतिथियों के लिए , शीतल पवन सुरभित किये , मार्नो प्रथम ही थी पड़ी पुष्पांजली।

द्विजर्न्य विद्वों से रहित ,
वेदी निकट, शिशु सुत सहित ,
सानन्द संघ्योपासना था कर रहा |
परितृप्त गृह-सुख-भोग से ,
मन्त्र-स्वरों के योग से ,
मान भुवन की भावना था हर रहा |

या पास ही तुलसीघरा,
जो वायु-शोधक था हरा,
सुसुखी सुता थी दीप उस पर घर रही,
बस, बाह्मणी निश्चल खड़ी,
सुकुलित किये घॉर्ले बड़ी,
कैसे कहें, किस भाव से थी भर रही।

थी शान्ति पूरे तौर से,
ध्विन सुन पड़ी तब पौर से.
"गृहनाथ हैं ? मैं श्रितिथि हूँ, सुत साथ हैं।"
भट वाह्मणी चौंकी, चली,
कह कर मधुर वचनावली,
"श्राश्रो, छहा! हम सब विशेष सनाथ हैं।"

सचमुच सनाथ हुए सभी ,
ऐसे मनुज देखे कभी |
कुन्ती सिहत पाएडव ष्रतिथि थे वे नये |
लाचाभवन के साथ ही
श्राशा जला कुरुनाथ की ,
इस एकचका नगर में थे श्रा गये |

रुचिकर वहाँ का वास था , धादेश भी था व्यास का , इससे वहीं रहने लगे वे प्रीति से l मिद्यान्न ले घाते स्वयं , माँ को खिला खाते स्वयं , फिर द्विज-निकट घम्यास करते रीति से !

द्विज घौर भी हर्षित हुमा,
उनपर समाकर्षित हुमा,
शास्त्राच्चि - मन्थन घ्रमृत हित होने लगा। विष-विष्न भी जाता कहाँ,
वक-रूप में निकला वहाँ।
वह घैर्य विप्र-कुटुम्ब का खोने लगा।

जिसमें न हो सवका निधन ,
प्रति दिन पुरी से एक जन
उपहार था उस दैत्य को जाता दिया ।
प्रव विप्र की वारी पड़ी ,
कैसी कठिन थी वह घडी ,
भय-शोक से फटने लगा सवका हिया ।

मॉ-वेटियॉ रोने लगीं,
श्रित कातरा होने लगीं,
मुत युक्त ज्ञानी द्विज सहज गम्भीर था।
पर मृत्यु का संवाद था,
मुख पर विशेष विषाद था,
जस, एक के हित श्रन्य श्राज श्रधीर था।

कुछ देर सन्नाटा रहा ,
तब शान्ति से द्विज् ने कहा ,—
''सम्पूर्ण जीवन सौल्य मैं हूँ पा गया ।
भागी हुआ भव-भाग का ,
धव तृप्त हूँ , गृह त्याग का
भेरे लिए उपयुक्त धवसर धा गया ।

निश्चिन्त हो घर-वार से , वन कर विरत, संसार से सम्बन्ध श्रपना श्राप ही मैं तोडता। फिर श्रात्म-चिन्तन-लीन हो , दृढ़ योग-मुद्रासीन हो , मैं यह विनश्वर देह यों ही छोड़ता। श्रव काम यह भी घायगी,

निज को सफल कर जायगी,

मैं घ्राज जाऊँगा स्वयं वक के निकट।

तुम लोग शोक करो न यों,

मत हो घाधीर, डरो न यों,

जब प्राकृतिक हैं तब मरण कैसा विकट ?"

तब बाह्यगी बोली—''रहो , स्वामी, न तुम ऐसा कहो । जीती रहूँ मैं भ्रौर तुम जाकर मरो । इससे श्रधिक परिताप की , क्या बात होगी पाप की ? कह कर इसे मुक्तको न धर्मच्युत करो ।

निश्चिन्त मर कर भी ष्रभी ,
तुम हो नहीं सकते कभी ,
चिन्ता रहेगी हम घ्यनार्थों की सदा ।
पर कर नहीं सकता दूहरण ,
ग्रह-शान्ति यह मेरा मरण ,
कारण कि होगी दूर कुल की घापदा ।

कुछ काम संकट में सरे ,

इस हेतु धन-रचा करे ,

दारादि की रचा करे धन से सदा ।

धाचार यह घति शिष्ट है ,

पर घात्मरचा इष्ट है ,

धन से तथा दारादि से भी सर्वदा ।

मैं सुत-सुता भी जन चुकी,
कुल-विद्धिनी हूँ वन चुकी,
मेरे विना ष्यव हानि क्या संसार की ['
इस हेतु जाने दो मुभे,
यह पुराय पाने दो मुभे,
जिससे कि सुरक्षा हो सके परिवार की !"

तव शील - सद्गुगा - संयुता
कहने लगी यों द्विजसुता ,—
''हे तात, हे माँ, तुम सुनो मेरी कही।
सूमी मुमे वह युक्ति है ,
जिससे सहज ही मुक्ति है ,
श्रानन्द-पूर्वक मैं बताती हूँ वही।

कल हो कि घ्राज, कि हो कभी ,
पर जानते हैं यह सभी ,
है दान की ही वस्तु कन्या लोक में।
तो त्याग तुम मेरा करो ,
घ्रापत्ति यों घ्रपनी हरो ,
मैं भी बनूँ कुल-कीर्ति-धन्या लोक में।

यदि तुम नहीं तो माँ नहीं ,
तुम हो जहाँ, वे भी वहीं ,
माँ के विना वचा कहाँ वच पायगा है
भाई गया तो क्या रहा ,
सम्पूर्या कुल का कुल वहा ।
हा | कोन किसको पिंड फिर पहुँचायगा है

पर मैं महँ तो ग्लानि नया है
सव तो चचेंगे, हानि क्या है
इससे मुफे विल भाज होने दो न क्यों है
लघु लाम का क्यों लोम हो ,
गुरु हानि का जो चोम हो ,
लघु हानि कर गुरु लाम हो तो लो न क्यों है

मैं त्याग के ही छार्थ हूँ।

बच भी रहूँ तो न्यर्थ हूँ।

फिर क्यों न मुक्तको छाज ही तुम त्याग दो ।

यह छौर छागे की सभी

मिट जाय चिन्ताएँ छाभी।

मैं मॉगती हूँ, पुगय का यह भाग दो।"

करुगाश्रु जल बहने लगा , द्विजवर्थ फिर वहने लगा , ''डालो न सुम्मको मोह फरके मोह में । यह कथन है समुचित तुम्हे , है इप्ट मेरा हित तुम्हें , पर लाम क्या इस व्यर्थ के विद्रोह में !

पाणिप्रहण जिसका किया , सब भार जिसका है लिया , कैसे उसे मैं मृत्यु-मुख में छोड़ दूँ ? होमाग्नि-सम्मुख विधिविहित , जिसको किया निज में निहित , सम्बन्ध उस सहधर्मिणी से तोड़ दूँ ? हा ! घाँर यह कुलपालिका ,
मेरी विनीता बालिका ,
निज मुल वृथा ही घाँ सुर्घो से घो रही ।
यह घाँस मेरी दूसरी ,
द्विज - पाँस मेरी दूसरी ,
मेरे लिए हैं धाप ही हत हो रही ,

पर, पुत्रि, इसमें सार क्या !
तेरा यहाँ म्रिधकार क्या !
तू हर सकेगी दूसरे घर की व्यथा !
प्रिधकार पालन मात्र का
मुक्तको कि लालन मात्र का ,
सचमुच पराई वस्तु है तू सर्वथा !

त्राह्मिण्, सुनो, तुम गुण्यवती, बहु विघ कला-कुशला सती, निर्वाह का क्या सोच सालेगा तुम्हें के करके उचित परिचालना, इस पुत्र को तुम पालना। हम्हें के सुन यह प्राप पालेगा तुम्हें के

वैठी बहन के स्कन्ध पर
रक्खे हुए निज वाम कर,
कुल-दीप-सा बालक खडा था स्थिर वहाँ।
पाकर समय उसने कहा,
थी तोतली वाणी घ्रहा
''मालूँ घ्रजुल को मैं घ्रवी, वह है कहाँ ?''

थी शोक की छाई घटा,
जसमें उठी विद्युच्छटा।
-रोते हँसे, हॅसते हुए रोये सभी।
तब बाह्यणी ने सिर धुना;
वह शब्द कुन्ती ने सुना।
-वह वायु-गित से धाप धा पहुँची तभी।

''यह शोक कैसा है धरे ! तुम लोग क्यों घ्रॉस्ॅ भरे ? ध्रापत्ति क्या तुम पर घ्रचानक घ्रा पड़ी ! क्या भय उपस्थित है कहो , घ्रात्मीय हूँ मैं भी घ्रहो ! को कर सकूँ, सकद हूँ मैं सब घड़ी !" हा । धौर यह कुलपालिका ,

मेरी विनीता बालिका ,

निज मुख वृथा ही धाँ सुर्छो से घो रही ।

यह धाँख मेरी दूसरी ,

द्विज - पाँख मेरी दूसरी ,

मेरे लिए हैं धाप ही हत हो रही ,

पर, पुत्रि, इसमें सार क्या !
तेरा यहाँ श्रिषकार क्या !
तू हर सकेगी दूसरे घर की व्यथा !
श्रिषकार पालन मात्र का
मुक्तो कि लालन मात्र का ,
सचमुच पराई वस्तु है तू सर्वथा !

नाह्मिण्, सुनो, तुम ग्रुण्वती,
बहु विघ कला-कुशला सती,
निर्वाह का क्या सोच सालेगा तुम्हें रे
करके उचित परिचालना,
इस पुत्र को तुम पालना।
होकर युवक यह श्राप पालेगा तुम्हें रे

पर है यहाँ की जो प्रजा,
जो है बनी बिल की प्रजा,
वह भीरु है, फिर ठीक ही यह कष्ट है।
डाल नहीं तो यदि प्रभी,
भर पूल मुट्ठी भर सभी,
तो पूल में मिल जाय वक, सो स्पष्ट है।

जो हो, कहो हे भूमिसुर,
तुम झोड़कर यह पापपुर,
भान्यत्र ही न चले गये कुल-युक्त क्यों।
पृथ्वी पृथुल है, पार क्या,
ऐसा यहाँ था सार क्या!
जाते कहीं होते न तो वक-भुक्त यों।"

द्विज ने कहा, कुन्ती रुकी,—
"जो वात निश्चित हो चुकी,
किस भॉति मैं उससे भला मुहँ मोड़ता?
खोटा-खरा जैसा सही,
वक संग सममौता यही,
सबने किया, कैसे उसे मैं तोड़ता?

तब विप्र ने वक की कथा , घपनी तथा सबकी व्यथा , उसको सुनाई दुःख से, निवेंद से। सारी घवस्था जानकर , घित दुःख मन में मानकर , कहने लगी कुन्ती वचन यों खेद से ,—

'यह राज्य हा । घ्रसहाय है , मरता, न बरता हाय है । मुमसे कहो, राजा यहाँ का कौन है ? कुछ यरन वह करता नहीं , कर्त्तच्य से डरता नहीं ? मरती प्रजा है घौर रहता मीन है !

सवके सदृश उस भूप की ,
उस पाप के प्रतिरूप की ,
वक के लिए वारी कभी पडती नहीं ?
ज्भे कि निज पद खाग दे ,
सबके सदृश विल - भाग दे .
न्यायार्थ क्यों उससे प्रजा लड़ती नहीं !

पर है यहाँ की जो प्रजा,
जो है बनी बिल की ध्रजा,
वह भीरु है, फिर ठीक ही यह कष्ट है।
डाल नहीं तो यदि अभी,
भर्षूल मुट्ठी भर सभी,
तो धूल में मिल जाय वक, सो स्पष्ट है।

जो हो, कहो हे भूमिसुर,
तुम छोड़कर यह पापपुर,
भान्यत्र ही न चले गये कुल-युक्त क्यों श पृथ्वी पृथुल है, पार क्या,
ऐसा यहाँ था सार क्या?
जाते कहीं होते न तो वक-भुक्त यों।"

द्विज ने कहा, कुन्ती रुकी,—
"जो वात निश्चित हो चुकी,
किस भॉति मैं उससे भला मुहँ मोड़ता ?
खोटा-खरा जैसा सही,
वक संग सममौता यही,
सबने किया, कैसे उसे मैं तोड़ता ?

जन एक देता प्राया है,
होता सभीका त्राया है,
सचके लिए निज नाश करना भी भला।
किस भॉति फिर मैं भागता,
निज जन्मभू को त्यागता ?
दस भाइयों के साथ मरना भी भला।''

''भूदेव, हाँ यह बात है , पर सहा क्या उत्पात है। निज जन्मभू की भी दुहाई व्यर्थ है। क्या जन्मभू है हाय सो , निज मृत्युमू वन जाय जो! विस्तीर्या वसुधा भर हमारे ध्रर्थ है।''

रुक तिनक फिर वोली पृथा—

''धनुशोचना धव है वृथा।

कुछ हो, तभी निश्चिन्त द्विम वक से रहो।

जव है तुम्हारे एक सुत ,

तव पाँच हैं मंरे धयुत ,

दूँगी तुम्हें में एक उनमें से घहो।"

इस वार दो श्रॉसू चुए
सव लोग विस्मित-से हुए।

देहिज ने कहा—'यह वया श्ररे यह वया शुमे!

तुम श्रतिथि, सुमको मान्य हो।

तेजोनिधान वदान्य हो।

काटक हमारा क्यों तुम्हें इतना चुमे?

देवी । कहो, तुम कौन हो ?
क्यों मूर्ति बन कर मीन हो ?
इंड्रिता नहीं देखी कहीं ऐसी कभी
प्रच्छा रहो, यह तो सुनो ,
तुम कौन सुत दोगी, चुनो ,
दोगी तथा बेंसे कहो यह तो प्रभी ?"

''हे विप्रवर ! पूछो न यह !'' कुन्ती सकी धागे न कह , वह वाष्प-वेग न सह वहाँ से गत हुई ! टहरी न वह, न टहर सकी , ध्रित कार्य कर मार्गो थकी ! व्हाहर घटल थी किन्तु भीतर हत हुई ! ''केवल कहा ही है घभी, ध्रविशिष्ट है करना सभी। पर मन, ध्रभी से तू विकल होने लगा! ऐसे चलेगा काम क्या? तेरा रहेगा नाम क्या? ध्रारम्भ में ही हाय! तू रोने लगा।

स्वामी गये शिशु छोडकर,
राजल उनका जोडकर,
वह भी गया, श्रव हाय | क्या सुत भी चले |
प्रभु, क्यों मुभे इतना दिया,
जो फिर सभी लौटा लिया,
इलकर मुभे क्यों श्राप श्रपने से छले ?"

हढ भक्ति रख भगवन्त में ,
हलकी हुई वह घ्रन्त में .
हाँ, वढ़ गई उसकी सहज गम्भीरता। जव वीर पुत्रों से मिली ,
तव फिर तनिक काॅंपी हिली।
पर, घ्रन्य च्या मानों प्रकट थी धीरता! जो था हुम्रा सच कह गई ,
सुत-सिमित विस्मित रह गई ।
वोले युघिष्ठिर तच कि ''मॉ, यह वया किया ?
पर-हेतु मरने के लिए ,
निज सुत, विना अकघक किये ,
किस भाँति भेजेगा तुम्हारा यह हिया ?'

''मुम्मको समम पड़ता नहीं' मॉ ने दिया उत्तर नहीं। ''यह हृदय ऐसा ही बना है, क्या कहूँ। ऐसा जटिल, पूछूँ किसे, विधि ने बनाया क्यों इसे, श्राबला रहूँ मैं श्रीर हा! सब कुछ सहूँ।

यह दैव का श्रन्याय है ,
पर वत्स, कौन उपाय है ?
पृद्धों न तुम इस हृदय की कुछ भी दशा।
रण में मरण तक के लिए ,
पित-पुत्र को श्रागे किये ,
करती विसर्जित गर्व कर हम कर्कशा।"

सहदेव तम भ्रागे बढ़ा 
''माँ, दो मुक्ते ऊँचा चढ़ा।"

माँ ने कहा—''वेटा, तुम्हें बिल दूँ, रहों ,

दो पुत्र भादी ने जने ,

दो ही रहें मेरे बने ,

श्रव इस विषय में कुछ न तुम मुक्तसे कहो।"

तब वीर ध्रर्जुन ने कहा,

''माँ, तुम मुफे मेजो, घ्रहा!

सब जानते हैं पार्थ मेरा नाम है।''

पर भीम ने रोका उन्हें,

सप्रेम घ्रवलोका उन्हें,

''उहरो तनिक तुम, भीम का यह काम है।

् ख़ुजली मिटेगी कल जरा ,
हो जायगा भुजवल हरा ,
हुर्दीन्त पापी देत्य मारा जायगा ।
पक्वान जो वक के लिए ,
विलि-सग जाते हैं दिये ,
मॉ, स्वादु उनका भी मुभे ही ध्रायगा ।"

सब भय हँसी में उड़ गया ,
पर दिन वहाँ दक्ष ज़ुड गया ।
जनरव उठा—''वक मर गया, वक मर गया !"
हँस भीम बोले—''तात हो !
कर घात कोई रात को
उसको नगर के द्वार पर है घर गया !"

## लद्य-वेध

''उतरा है मेरा भार ष्रहा!''

पाकर माँ ने सन्तोष कहा-''पाया जिस पुर में प्यार घना हमसे उसका उपकार बना। ध्रब बहुत रह लिये यहाँ, चलो , निर्मय हो, चाहे जहाँ चलो। घर से निकलों का लाभ यही, घूमें वे जितनी श्रधिक मही। नव दृश्यों से निज स्वागत हों !" तव धर्मराज बोले नत हो-''जो शाज़ा, माँ, किस श्रोर चर्ले ? निज मुक्त चतुर्दिक फूल फर्ले।" ''गुगा-रूप-शील सव में घन्या पांचाल राज्य की मर कृष्णा का सुना स्वयंवर वह भृमि भाग भी धुन्द

यह मेला भिन्न प्रदेशों का , वहु वर्गा-रूप वहु वेषों का चल देखो तुम भी क्यों न वहाँ सर्वाधिक सुक्तती कौन कहाँ।"

जाना था फिर भी खेद हुन्ना, स्वजनों का-सा विच्छेद हुन्ना। इतने दिन जो रह लिया गया, सन्तोष उमी पर किया गया। पाकर पथ-संगी नये नये, सुख-पूर्वक ही वे लोग गये। रस पाकर पंय-कथाधों का करते विस्मरण ज्यथार्थ्यो सा । वहु गिरि - वन - गाँव - नदी - नाले , उनके पड़ाव-से थे डाले। तप ने छाया का काम किया . जिसने उनको विश्राम दिया l रिन-चन्द्र वही थे उमे जमे. कालकम में कुछ नये लगे। पानी न लगा उनको श्रम से , श्रम खला न मारुत के कम से । वे ठहरे, ठौर पवित्र हुए , गधर्व शत्रु फिर मित्र हुए।

## लद्य-वेघ

''उतरा है मेरा भार घहा!''

पाकर माँ ने सन्तोष कहा-''पाया जिस पुर में प्यार घना हमसे उसका उपकार बना। ध्यव वहूत रह लिये यहाँ, चलो , निर्भय हो, चाहे नहाँ चलो । घर से निकलों का लाभ यही, घूमें वे जितनी ष्रधिक मही। नव दृश्यों से निज स्वागत हों !'' तव धर्मराज बोले नत हो-''नो शाज़ा, माँ, किस घोर चर्ने ? निज मुक्त चतुर्दिक फूल फलें।" ''गुगा-रूप-शील सव में घन्या पांचाल राज्य की मख-कन्या कृप्णा का सुना स्वयंवर है , वह भूमि भाग भी सुन्दर है।

यह मेला सिन प्रदेशों का ,
वहु वर्गा-रूप वहु वेषों का
चल देखो तुम भी क्यों न वहाँ
सर्वाधिक सुकृती कौन कहाँ।"

जाना था फिर भी खेद हुष्या, स्वजनों काऱ्सा विच्छेद हुन्ना। इतने दिन जो रह लिया गया, सन्तोष उसी पर किया गया। पाकर पथ-संगी नये नये, सुख-पूर्वक ही वे लोग गये। रस पाकर पथ-कथाओं का करते विस्मरण व्यथार्थो का । वह गिरि - वन - गाँव - नदी - नाले , उनके पड़ाव-से थे डाले। तप ने छाया का काम किया , जिसने उनको विश्राम दिया। रवि-चन्द्र वही थे उगे जगे, कालकम से कुछ नये लगे। पानी न लगा उनको श्रम से , श्रम खला न मारुत के कम से। वे ठहरे, ठौर पवित्र हए. गवर्व शत्रु फिर मित्र हुए। ऊँचे उनके प्रारब्ध हुए, फ्रिकि घौम्य पुगेहित लब्ध हुए। प्रान्त नव श्रमुमव सज्ञान मिले, श्रद्भुत उदार घारयान मिले। सुन मुनि वसिष्ट की दया-चमा, नयनाम्ब्रु युधिष्ठिर का नथमा।

मुनि वर विसष्ठ-सुत शक्ति सदय 📡 जाते थे वन-पथ से सहृदय l मिल गया उन्हें घमिमुख घागत , करुमाषपाद नृप मृगया रत। वह पैर पटक कर घाहट कर, बोला—'बटु. पथ छोड़ो हटकर **!**" उत्तर पाया-'भैं कप्ट करूँ, क्या तुमको धर्मभ्रष्ट कर्ह्ह 🖰 तुम भूप, किन्तु वाह्मण हूँ मैं, तुम से पथ न लूँ, तुम्हें दूँ मैं, तो विनय तुम्हारा हत होगा, मेरा गौरव भी गत होगा।" 'मैं शासक हूँ,' 'यह जान लिया , पर किसने यह पद तुम्हें दिया ? हम वेदविदों के ही तप ने, तुम शासक किन्तु प्रथम श्रपने 🗜

तुम मार्ग छोड़ हुड़वाते हो , विधि स्वयं तोड् तुड्वाते हो.! पर भूलो तुम निज धर्म भले, मुम्तसे मेरा छिधिकार पले।" मद-मत्त नृपति तव तप्त हुन्ना, कर कशाघात श्रमिशप्त हुश्रा। ''तूने यदि यही मार्ग खोजा, तो जा, तू राच्रस ही हो जा !" नृप ने नवीन उत्पात किया , राच्नस हो मुनि का घात किया ! "ले तव यह रान्तसत्व मेरा, हो तृप्त रक्त पीकर तेरा !" यह करके भी क्या तुष्ट हुन्ना, वह दुष्ट घीर भी रुष्ट हुन्ना। शक्त्यनुज घशेष वशिष्ठ तनुज खा गया मार कर मनुज-दनुज।

मुनि श्रात्मघात भी कर न सके,
सुत - शोक - दग्ध भी मर न सके।
जड़ न थे, चेतना थी उनमें,
भरपूर वेदना थी उनमें।
फिर भी उनमें प्रतिशोध न था,
होकर भी मानो वोध न था।

सम्मुख थी विधना बहू सती, मर सकी न वह भी गर्भवती। ष्पवशेष उसीमें था कुल का , ज्यों स्वाति शुक्ति-पुट में ढुलका ! राचस उसको भी सह न सका. श्राक्रमण विना वह रह न सका। कॅप उडी बधू घन-गर्जन सुन , बोली विसष्ठ से वह सिर धुन-''हा तात! मुमे प्रिय प्रागा नहीं. पर श्रब निज कुल का त्राग्। नहीं। निष्किय तुम हाय! शक्ति रहते. तपते हो श्रौर स्वयं वहते। तुम करो एक हुंकार यहाँ, तो इस राचस की छार कहाँ? क्या कहूँ घौर, श्रनुरोध धरो , चग शोक छोड कुछ कोध करो।" ''हा वहू, धान मैं कोध करूँ, श्रथवा लज्जा से हूव मरूँ?--मेरे महान मनु का मानव, वन वैठा घाज यातु-दानव ! मैं लूँ इसमे प्रतिशोध स्वय<sup>१</sup> पर यह तो ई हतवोध स्वयं! मैं कोध कल्दें वा दया कल्दें? पर पहले तेरा त्रास हरूँ।"

तव तक राचस था गया निकट, वर्धित जिसके नख-केश विकट । खर दृष्टि श्रौर स्वर दुर्द्धरथा, परिगात पशुत्व में ज्यों नर था! मुनि बोले-"हा हतभाग्य, उहर।" रुक गया वहीं वह हहर-थहर। ''मैं तुमे शाप क्या दूँ, वर ले, ध्यपनं को फिर मनुष्य, कर ले।" लेकर स्वकमंडलु से थोडा, उसपर मुनीन्द्र ने जल छोडा। जल पहुँचे, तब तक पाप धुले, उस शाप-वद्ध के भाग्य खुले! तव वह सोता-सा चौंक पड़ा, निज स्वप्न सोच रह गया खडा। फिर चिल्लाया—''मैं जला जला !'' वह मनोग्लानि से गला गला। ''हा देव! मुक्ते मारो मारो , इस जीवनाग्नि से उद्धारो। यह भूल गया तुम-सा चुघ क्यों , जो वीत चुका उत्तकी सुघ क्यों ? यदि मुम-सा अधम श्रनाचारी , गुरुदेव-दया का अधिकारी, तो जिउँ भूल निज दानवता, जो लजे न मेरी मानवता।

हे देव, मिले विस्मरण मुफे, घन्यया भला है मरग्रा मुभे।" रोकर पैरों पर भूप पड़ा, मुनि भूल गये निज क्लेश कडा। ''हा तात, उठो घीरन घरके , जीतो निज पाप पृगय करके। फॅस कर जब बचे पक से तुम, उचरो श्रब निज कलक से तुम ? यह जीवन क्या मरणार्थ मिला, वा तारगार्थ तरगार्थ मिला ! षावे तब मृत्यु भले श्रावे, क्यों श्रमृत - पुत्र मरने जावे ? तुम जियो श्रौर निज घर्म घरो , सौ वर्षों तक शुभ कर्म करो।" सुन सबके षश्रु लगे गिरने, "पाहा हा !" कहा युधिष्ठिर ने ।

मुनि पौत्र पराशर ख्यात हुए,
नृप-दोष उन्हें जब ज्ञात हुए,
सहसा उनमें प्रतिशोध जगा,
दोपी उनको सव लोक लगा।
''वह वहा-तेज ध्रव भी वैसा,
दिज जामदरन्य में था जैसा।

उन्मद न भले श्रंकुश माने , पर कुश-वल पुनः नगत नाने। दादानी ऊँचे उठं, चहुं. पर दंड न हो तो दोष बढ़ें। उत्पन्न करें जो यों मद ही . मिट जावें क्यों न राजपद ही ? मेरी जननी वेंचव्य सहे, तो फिर सघवा ही कौन रहे ?" बोली विधवा माँ विलख घ्रहो ,-''हा वत्स वत्स, ऐसा न कहो। हम ऋषि-मुनि हैं, राजन्य नहीं, हमको कोई जन घन्य नहीं। जो गये, रहे वे श्रान से, क्या हमें किसीके जाने से १ सममो समान सबको जी से . पूछो दयालु दादानी से। तुम न हो किसी जन के तापक, होना है तुम्हें व्यवस्थापक । कोई क्यों मुम-सा दुःख सहो , सव सुखी रहो, सब सुस्ती रहो।" कुन्ती बोली—''बस, घौर नहीं , उमड़े जी में घन टौर नहीं। हो गई पूर्ण वह कथा वहीं, विलमी निद्रा उस र्रात कहीं।"

घुव धारण किये स्वधर्म-धुरी, जा पहुँचे वे पांचालपुरी। जो पुरी लोक-संकुलित घनी, संचित विश्व की मूर्ति बनी! मिल गया एक घटकार सुघर, ले गया उन्हें वह ध्रपने घर। वह घटक शकुन ही सिद्ध हुआ। लो हुधा, लद्ध श्रव विद्ध हुधा!

सज गई स्वयंवर राज-सभा, नचत्रों की-सी जगी प्रभा**।** उन सबके बीच विकास युता , शिश कला सद्श थी द्रपदसुता। किंवा नृप-कुसुमों की क्यारी , रखती विचित्रता थी न्यारी। • सबकी भौरी-सी एक वहीं, सबमें निज गुगा से गूंज रही। सवकी उसमें भ्रमिलाषा थी, पर मौन ससम्प्रम भाषा थी। नृपवर हताश रह जाते थे, हार्वो में भाव जताते थे। तव पुरुप-पद्म पाचाली का , (मैनाक वन्धु ज्यों काली का)

उठ बोला धृष्ट्युम्न बली, थी गिरा घहरती घनावर्ला-''नीचे प्रतिविम्ब निरस जल मैं मेदे जो लच्य नमःस्थल में , वर वही द्रौपदी पावेगा, शर सूच्म छिद्र से जावेगा। ले पॉच बागा वह वीर बढ़े. जिससे पहले यह चाप चढे।" सव चित्र लिखे-से सुनते थे, सिर हिला हिला कर गुनते थे। चिंगा भर सनाटा-सा छाया : सहसा किसमें साहस ष्याया ? फिर एक साथ वह वीर उठे. होकर श्रधीर-से धीर उठे। श्रास्फानल चारों श्रोर हुशा . बहु मिन रवीं का रोर हुआ। सव नृप जब थे वर-पात्र बने . हरि साची द्रष्टा मात्र वने। जो चाप चढ़ाने गया प्रथम . वह चतुर देख निप्फल निज श्रम . सहसा वन गया निपट भोला, माथ का स्वेद पोंछ बोला — "धन्वा मे यन्त्र - मेद कुछ है , लंजा क्या, मुभे खेद कुछ है।

बल नहीं, यहाँ कुछ कौशल है।" ''हाँ निश्चय ही कोई छल है।" यह कहा भ्रन्य निष्फल जन ने . पर सुना न उसके ही मन ने। कितनों ने केवल 'घहा' कहा, कोई नत मस्तक मौन रहा। बल किया एक ने, धनुष मुका, पर वह दबाव सह कर न रुका। दे उसने ऊपर को मटका, घरने वाले को घर पटका। जो कहा दर्शकों ने हैंस कर, गिरते ने वही कहा फैंस कर। रव हास्य - रुदन का एक 'हहा', कहने से घर्थ-विमेद रहा। तब तुच्छ समभ सबको रज-सा , उठ गर्वित कर्या चला गज-सा I जब तक न लच्य उसने साघा , दी स्वयं बधु ने ही वाघा। "मैं वर्षें भले भिन्नुक वर को , वर नहीं सकूँगी इस नर को। मैं राज-सुता, यह सूत-तनय, क्या नीति करेगी श्राप श्रनय ?" रख दिया कर्णा ने धनुष वहीं, ''सचमुच तू मेरे योग्य नहीं।

न्तू मन से भी धवला नारी, जा भिज्ञुक वदु पर ही वारी।" -गर्वित ही गया कर्ण दानी, उपहास्य हुन्ना क्या वह मानी ? इसके पीछे श्राश्चर्य बड़ा, द्विजवदु ही श्राता दीख पडा । वह भिन्नुक, दाता से बढ़कर, ॅम्फ्रक गया चाप उससे चढ़कर l सब सभा देख कर चिकत हुई, ंस्थिरदृष्टि द्रौपदी थक्तित हुई I स्मर के-से वे शर पॉच लगे, जन तपे वयों न जब घ्रॉच लगे ! धन्वी सुमन्त्र-सा घूम फिरा, वह चुप, सब बोले 'लच्य गिरा' ुअवलदय गिरा, भष - केतु उठा , पर क्या वर के ही हेत्र उठा ? रह गये सभी घाँखें खोले, हँस हेर हली से हरि बोले-''भैया, क्या घव भी संशय है , यह विजयी स्वयं धनंजय है।" "तव दुगुना हर्ष" हली बोले— <sup>-4</sup> 'पर कुरुकुल सावधान हो ले।''

नय माला ऋष्या ने हाली. उठ मिली पार्थ को पुलकाली ! मानो दो भुन गल-हार हुए, फिर भी क्या वे स्वीकार हुए ? हॅंस वार वीर ने हीरे-से, भुक कहा वधू ० से धीरे-से ! ''मैं हूं निन धर्मदेव-सेवी , तुम मिलीं मुभे मेरी देवी। पर ठहरो यह जन-रव कैसा, सगता है कुछ घाहव ऐसा।" वेही थे सबके लच हुए, नाह्म**ण -** वाहुन दो पन हुए I विश्रों ने निज महत्व माना , भ्र*पमान चित्रयों* ने वाना l ध्वन तुल्य द्विनों के पट फहरे, • चित्रिय सरोष घन से घहरे। ''द्विच भी यदि करे शस्त्र धारण , तो वह भी सहे मरण् - मारण्।" दूग चौंक धनंजय के चमके., भुज होक भीम तहके तमके। ''सन्नद्ध सदा हम भय - भेदी , बाह्मणा क्यों नहीं धनुर्वेदी । भृगुराम, द्रोण हैं, हम भी हैं , रखते शम-दम विकम भी हैं।

तुम 'कौन कौन' हो क्या कहते, सुर भी इस भू पर हैं रहते। है इप्ट सहज ही शान्ति हमें , पर कठिन न सममो कान्ति हमें। ष्पाकान्ता नहीं प्रकृति से हम , सबके शुभेच्छु घी - घृति से हम। पर यदि कोई श्राक्रमण करे, तो हमें दोष क्या, लडे-मरे।" हरि सहित बीच में लोग पड़े, फिर जयी हुए वे विना लड़े। शिशुपाल कर्या मगघेश बली, सब रुके किसीकी कुछ न चली। बहुतों को पहले ही भय था, ष्मज्ञात शिवत से संशय था l जय-दृष्टि धनंजय ने फेरी, प्रत्यत्त विजय - लद्मी हेरी । ''मैं पार्थं" कही मुक मृदु वागी, ''तुम डरी तो नहीं कल्याग्यी ।'' गद्गद ऋष्या कुछ कह न सकी , हिल गई मात्र घीवा उसकी। वह घौर समीप खिसक पातिव्रत पर व्रियता दीखा सर्वत्र सुहाग भरा , धम्बर तक था ध्रनुराग भरा।

<u>श्रृव तारक दुगुना चमक उठा ,</u> सन्ध्या का माथा दमक उठा। "क्या लाभ यहाँ की हलचल से , हम बचें वर्यों न इस कल कल से ।" ''प्रस्तुत ही प्रभो, मुमें जानो , श्र<u>न</u>ुचरी, सहचरी जो मानो।" गज-गमन सिखाती-सी वर को , चल पडी बधू उसके घर को। वर मार्ग दिखाता था घ्रागे, भय-विम प्रथम ही थे भागे। वढ धर्मराज ने कहा प्रथम , ''मॉ देखो, क्या कुछ लाये हम।" "सब मिला मुमे, नो तुम घाये, पाँचों मिल भोगो, जो लाये।" ''माँ," कहा भीम ने ''हरे, हरे , यह तुमने र्क्या कह दिया श्ररे।"

सिरं उठा उठी माँ घवराई, त्यों ही समन्न कृष्णा ष्राई। "माँ, यह कृष्णा," कह पार्थ रुके, लेने उनकी पद धूलि मुके। कृष्णा भी मुकी यथा छाया, माँ सन्न रही यह क्या माया।

वल करके सँमल उसी पल में . भर कृष्णा को श्रंकस्थल वात्सल्य दुग्ध भर घ्रांचल में वह वह-सी चली नयन जल में। ''म्रागई राजलदमी मेरी।'' ''त्रायें, परन्तु वन कर चेरी।" कृष्णा विनम्र हो मुसकाई, इतने में एक गिरा प्राई। "बच निकले जो दुर्योधन से , वे घरे गये निज हरिजन से !" ''श्राहा! यह मेरा माधव है, सौमारय निरन्तर नव नव है।" फिर फिर कुन्ती के चन्नु चुए, तव तक घ्रा हरि ने चरण छुए। हँस मिले यथाविधि वे सबसे , बोले- ''सिचन्त था मैं कब से ?" ''शुमचिन्तकता तव तात वही, हम सबकी संरिचका तव तो यह सुस का सिन्धु मिला , मेरी गोदी में इन्दु खिला। पर नयी समस्या भी सुन लो , सब उसका समाधान गुन लो। 'माँ, देखो हमने क्या पाया ,' कहता श्रजातरिष्टु या घ्राया।

निकला सहसा मेरे मुख से, जो पाया, मिल भोगो सुख से। 'हा' कहा भीम ने उसको सुन, तब श्राया बधू सहित श्रर्जुन। शंकित हैं मनःप्राग्य मेरा, क्यों कर हो परित्राग्य मेरा।"

पीली - सी पडी बधू विकला, तनु रक्त धर्म बन बह निकला। वह सँभल गई गिरती गिरती, तब भी घ्राथाह में थी तिरती। चोले धर्मात्मन धृतिशाली, वर पार्थ बधू है पांचाली I दो वरज्येष्ठ का पद पार्वे , दो देवरत्व पर वित जावें। भोगें यों पॉचो सुख इसका, तार्के सदैव शुभ मुख इसका।" सुन धर्म - वचन हरि मुसकाये, तव छर्जुन यों छागे छाये। ''मैं कृष्णा को लाया भर हूँ, परिवेत्ता नहीं सुदेवर हूँ।

श्रव शेप श्रार्य शासन लाना ,'' ''पर क्या वह मुफे घलग पाना । ·लूँगा क्या राज्य धकेला मैं , मिल कर ही खाया - खेला मैं।" रुक गये युधिष्ठिर यह कह कर, विधि बोल रहा था रह रह कर। हरि वोले-''मेरी मली बुषा, जो हो सकताथा वही हुन्ना। पूछेंगे हम द्वैपायन से , उन सब ज्ञानों के गायन से। तुमसे भी व्यय द्रुपद का मन , श्रव चलो चलें हम राजभवन। मैं कह ष्याया उनसे जैसा, वे देखें, वह यथार्थ वैसा**।** कृष्णे, मेरे मुनि के होते, क्यों प्राण वहिन, तेरे रोते। फिर कहे न कोई कुविचारी, तू मन से भी घ्रवला नारी।" ''क्या करना होगा तात, मुफे ? चतला दो सीघी वात मुभे। यह खिसक रहा भूतल मेरा, ष्रादेश तुग्हारा वल मेरा।" 'श्रादेश व्यासजी ही देंगे , हम सब सहर्प उसको लेंगे। सम्मान उचित उनकी घृति का , में भावुक हूँ जिनकी कृति का।" "भावुक वा स्वयं भाव उनके ?" हँस पड़े जनार्दन यह सुनके । "हो चाहे पंच – पुरुष – भायीं , तू ष्रार्याधों की भी ष्रार्या !"

## इन्द्रप्रस्थ

''जिनका श्रशौच हम लोग ये मना चुके , घौर प्रजा संग राज-शोक थे जना चुके, प्रकट हुए वे ध्यकस्मात निज प्रेत-से! पापी बच निकले हैं जलते निकेत मे। शेष थी कपाल-किया होनी घ्रभी उनकी ! उसके विना क्या गति होगी कमी उनकी ?" दॉत पीस दुर्योघन होल उठा कच में ; ''किंवा स्वयं देव है क्या पांडवों के पत्त में । तो क्या नर - यत्न व्यर्थ, भाग्य ही प्रधान है ? कर्गी, निज पौरुष का यह अपमान है।" कर्या बोला—''पौरुष प्रकट ही हुन्ना कहाँ ? कौशल ही काम नहीं देता है जहाँ-तहाँ। छोडकर षाश्रय घनावश्यक बल का , देखा जाय क्यों न परिग्णाम सीघे घल का ? वीर की ही वसुधा है, वीरव्रत पालें हम . हाथ हैं तो कर्म की भी रेख मिटा डालें हम।

माल पीटने से भाल-लेख नहीं मिटता , दुर्बल ही दैव के प्रहार से है पिटता। पांडवों से दंड लिया जाय इसी बात का , छिप क्यों उन्होंने हमें दोषी किया घात का । उनसे निपटने को इतना ही थोड़ा क्या, सन्धि ही सुलम नहीं, विग्रह का तोडा क्या !" हँस के शकुनि बोला—''युद्ध घमी टाल दो , द्रौपदी को लेकर लड़ें वे मेद डाल दो।. सुन्द उपसुन्द सम पाँचों वे लहें मरें. देखें हम तट से, मवाच्चि जैसे वे तरें।" ''किन्तु उन भाइयों में मेद कौन डालेगा , संग किस पांडव का द्रौपदी को सालेगा ! जब वह पौंच पति मान चुकी एक वार, तब इस लाभ को क्या छोडेगी किसी प्रकार १ उनकी प्रमेदता उसीमें तो ख़ुली खिली, भाग्य से ही वे उसे मिले, वह उन्हें मिली। न्यर्थ यह चेष्टा, न्यर्थ इसका स्मरण भी , जीवन मी एक **घौर** उनका मरण भी। जितना विलम्ब होगा साधना में लह्य की , होगी उतनी ही यत्न - वृद्धि उस पत्त की।" दुःशासन घोला—''वे घचे सो वचे प्राँच से , द<sup>र्</sup>घ हुष्पा एक सदाचार *उन पॉच* से l पौंच वर एक वधृ कैसी कृतकार्यता। इससे ध्रिक छौर होगी न्या धनार्यता ।"

उसने वनाया मुहँ मानो सना कीच में , उसके विरुद्ध यों विकर्ण बोला वीच में— ''मानी गई माँ की वह छाज़ा घ्यनजानी भी , र्घीर व्यवस्थापक थे व्यास ऐसे ज्ञानी भी I कहते हैं, पाँच वार वर था महेश का, घौर घनुमोदन या घाप हषीकेश का I पांगडवों के मन में न्लानि नहीं होती है, तो मैं मानता हूँ, धर्म-हानि नहीं होती है। क्या व्रत नियम में ही धर्म नहीं पलता , घौर घपवाद तो है सब कहीं चलता। पाँच तत्व से वे एक, घात्मा वह उनकी, यों वे मानते थे क्या न उसको छार्जुन की । व्यक्तिगत रूप में रहें वे निज विधि से , मर्यादा स्वयं ही तो वेंधी है नीरनिधि से।" दुःशासन बोल उठा उप्र उष्ण् भाव से-"लोग वल पाते हैं वहों के वरताव से।" "भैया वे बड़े हैं जिन सद्गुर्णों को जोड़ के , लोग वल पायॅंगे इसीमें इन्हें छोड़ के। तो वे जिस राज्य के हों. सारा दोप उसका , रिक्त नन - शिचा के लिए है कोष उसका। गारुडिक-सा जो साँप घरने को घानेगा, घपने ही घाप वह मरने को जानेगा। विष को भी धमृत भिपग्वर घनाते हैं , छज्ञ छनुकारी निच मृत्यु ही जनाते हैं।

भाल पीटने से भाल-लेख नहीं मिटता , दुर्बल ही दैव के प्रहार से है पिटता। पांडवों से दंड लिया जाय इसी बात का , ह्मिप क्यों उन्होंने हमें दोषी किया घात का l उनसे निपटने को इतना ही थोड़ा क्या . सन्घि ही सुलम नहीं, विग्रह का तोडा क्या ?" हॅंस के शकुनि बोला—''युद घभी टाल दो , द्रौपदीको लेकर लड़ें वे मेद डाल दो। -सुन्द उपसुन्द सम पाँचों वे लहें मरें , देखें हम तट से, मवाच्चि जैसे वे तरें।" ''किन्त्र उन भाइयों में मेद कौन डालेगा , संग किस पांडव का द्रौपदी को सालेगा ! नब वह पौंच पति मान चुकी एक वार, तब इस लाभ को क्या छोडेगी किसी प्रकार १ उनकी ष्रमेदता उसीमें तो ख़ुली खिली, भाग्य से ही वे उसे मिले, वह उन्हें मिली। व्यर्थ यह चेष्टा. व्यर्थ इसका स्मरण भी, जीवन भी एक छौर उनका मरग्। भी। जितना विलम्ब होगा साधना में लच्य की, होगी उतनी ही घल - वृद्धि उस पत्त की।" दुःशासन घोला—''वे घचे सो बचे घाँच से , दग्ध हुष्या एक सदाचार उन पॉचसे। पाँच वर एक वधू केसी इतकार्यता! इससे भिषक छौर होगी न्या धनार्यता !''

ये गुरु-जनों के भी तुम्हारे गुरुजन हैं, इस घर के ही नहीं, धरती के घन हैं।" ''वस्तुतः'' विदुर बोले—''दुर्योधन, सुन लो , श्रद्ध जो नहीं तो सर्व, दो मे एक चुन लो। दर्प रहने दो. नय-विनय न छोडो तुम, दौंडे मन उचित दिशा में, उसे मोडो तुम। कर्गों से सुनो भी किन्तु नेत्रों से निहारो तुम , हार के भी जीतो, कभी जीत के न हारो तुम। भूठे तर्क त्याग सची श्रदा से विचारो तुम , डूवने चला है कुल, तात, उसे तारो तुम। सारा देश दग्ध होगा इस गृह-दाह में . कौन उहरेगा सार-धारा के प्रवाह में ? वे श्रादर्श, वे संस्कार, हा ! वह परंपरा लोकर मिली भी तो रहेगी धूल ही धरा **!** भोगोगे तुग्हीं तो, रहे राज्य युधिष्ठिर का , भार ही बढ़ेगा उस भावुक के सिर का। होता कुल-धर्म यदि वाधक उसे नहीं , पाते सिद्ध रूप में ही साधक उसे कहीं। होता है कभी ही कहीं ऐसा छती लोक में, नर वह दुर्लभ है धमरों के धोक में। उसकी दया को भले दुर्वलता कह लो, उसके समान एक वार भी तो रह लो। वार वार द्वेप कर देखा तुमने जहाँ, एक वार प्रेम करके भी देख लो वहाँ।

द्रौपदी से तुलना क्या साधारण नारी की , जननी है यज्ञवेदी जिस सुकुमारी की । बान है युधिष्ठिर की जो कुछ भी लेंगे वे , उसमें समान भाग भाइयों को देंगे वे । जो हो, पुरुषों में प्रेम - वेर सब ठीक है , स्त्री तो हम सबकी समान लज्जा-लीक है ।" दुर्योधन बोला—'यह श्रापस का युद्ध है , मत क्या विकर्ण, तेरा कर्ण के विरुद्ध है ?" 'दीजिये न श्रार्य, कोई श्राज्ञा मुक्ते चुन के , में सौभातृ से ही तो प्रभावित हूँ उनके ।" "मानता हूँ, मन से तू मेरा श्रमुगत है , तो श्रव वही हो श्रंगराज का जो मत है ।"

देता रहा मोह जिन्हें घ्रन्त तक यन्त्रणा, घ्रन्धनृप को भी जैंची कर्ण की कुमन्त्रणा। किन्तु भीष्म-द्रोण का समर्थन भी इप्ट था, उनसे न पूँछना तो पूछने से क्लिप्ट था। भीष्म बोले—''मेरे प्रिय दोनों पच्च एक-से, दोनों का भला है घ्राज एक के विवेक से। सर्वनाश रोकने को यों भी घ्राई त्याच्य है, स्वत्व से भी दोनों का समान यह राज्य है।" द्रोण बोले—''तुमने तो मेरी बात कह दी, दुर्योधन, वरस, कही मानों पितामह की। न्याय निरतों को कभी निर्वात न जानिए, पार्य को नहीं तो कृष्ण को तो पहचानिए।" गोले घृतराष्ट्र—''गात ठीक है विदुर की , **म्यक करूँ कैसे भावना मैं इस उर की** ? ष्राधा राज्य लेके पाँच पांडव सुखी रहें , षाधा रहे सौ के लिए, मेरे मान्य जो कहें। जायो. तुम्हीं लाघो उन्हें देकर उलहना, 'तुम घर छोड़ कहाँ घूमा किये।' कहना। 'तुमने पुरोचन को जीता भी जलाया हो, तो भी क्यों न तुम पर मेरी ज्ञमा छाया हो ।" षागे कुछ कहना या सुनना नहीं मुमे , पापस की प्राग जलने से पहले बुके। दुर्योघन तुल्य सुमे पांडव भी प्यारे हैं , किन्तु भाई भाई कहाँ होते नहीं न्यारे हैं ?" विहेंसे विदुर भीष्म घोर देख मेद से , लाये वही पांडवों को जाकर प्रखेद से।

इन्द्रप्रस्थ राजधानी निर्मित हुई नई , लागडन की भीषणता भस्म हो कहाँ गई ! वन वह हिंस, नाग, दस्युष्टों का वास था , पागडन कृपा से वहाँ पौरों का विलास था । रात रहती थी जहाँ घात भरे दिन में , परिगात दीखा वह नन्दन विपिन में ।

माइयों से मिलने को कौन तुम्हें रोकेगा ! नाने से सुमार्ग में किसीको कौन टोकेगा ? पीत्र हो उन्हींके तुम, धाता है कलपना, त्याग दिया घाप ही जिन्होंने राज्य घपना। राजा भावि वैमात्रेय बन्धु को बना दिया, ष्पौरस विवाद से विवाह भी नहीं किया। मान्य से वे हममें विराजमान भ्रव मी , उनकी क्रपा से ही हुए हैं हम सब मी। श्रुत नहीं, सा<del>द</del>य युत उनका जो त्याग है , सोचो यह स्वार्थ क्या तुम्हारा दाय भाग है। लाम्बो निज तात का ही त्याग दुक लच्च में , सौंपा था जिन्होंने राज्य योग्य स्रातृ पत्त में । क्या पिता की भूल मान तुम यों सुधारोगे ? जान रक्खो, दुष्कृत से जीत के भी हारोगे। प्रज्ञाचनु पृथ्वीनाथ, श्राप मी विचारिये, ऐसी कुल-रीति पर क्या कुछ न वारिये ? किन्तु यहाँ खोना नहीं, सब कुछ पाना है, घब भी घनीति हो तो फिर क्या ठिकाना है। भाग्य है जो पांडु-सुत जीते हैं भले भले , लोग कहते थे-'वे हमारे छल से जले।' षौर जो उन्होंने द्रौपदी-सी बहू पाई है. सोचिए तो. इसमें भी श्रपनी वडाई है। उनको बुला के प्राई राज्य धभी दीजिए , घौर सर्वनाश से सभीको वचा लीजिए।

न्याय निरतों को कभी निर्वेक्त न जानिए, पार्थ को नहीं तो कृष्ण को तो पहचानिए।" बोले घृतराष्ट्र—''बात ठीक है विदुर की, **ब्यक्त करूँ कैसे भावना मैं इस उर की** ? ष्याधा राज्य लेके पाँच पांडव सुखी रहें, ष्याधा रहे सौ के लिए, मेरे मान्य नो कहें। जाघो, तुम्ही लाघो उन्हें देकर उलहना, 'तुम घर छोड़ कहाँ घूमा, किये ?' कहना। 'तुमने पुरोचन को जीता भी जलाया हो, तो भी क्यों न तुम पर मेरी चमा छाया हो ध ष्पागे कुछ कहना या सुनना नहीं मुभे , पापस की पाग जलने से पहले बुमे। दुर्योधन तुल्य सुमे पांडन भी प्यारे हैं , किन्तु भाई भाई कहाँ होते नहीं न्यारे हैं ?" विहेंसे विदुर भीष्म घोर देख मेद से, लाये यही पांडवों को जाकर ध्रखेद से।

इन्द्रप्रस्थ राजधानी निर्मित हुई नई , साग्रडव की भीपण्ता भस्म हो कहाँ गई। वन वह हिंस, नाग, दस्युष्ट्यों का वास था , पाग्रडव कृपा से वहाँ पौरों का विलास था। रात रहती थी जहाँ घात भरे दिन में , परिग्रात दीसा वह नन्दन विपिन में। तृप्त हुए श्राप्त देव, नर बन श्राये वे . दिव्य पुरस्कार रथ श्रौर चाप लाये वे ! पूरा प्यार पार्थ पर , श्रपना जना गये , श्राप - सा उन्हें भी वे 'धनंजय' बना गये ! श्रापा भिद्मा दी थी जिसे धीर धनंजय ने , एक ऐसा धाम रचा शिक्षिप वर मय ने , श्रा न सका वैजयन्त तुलना में जिसकी , ऊँचा ही टँगा रहा, कथा क्या श्रौर किसकी ?

## वनवास

धर्मराज पति हुए, फली-फूली मही, वर्षा पर ही उपज न ष्रवलम्बित रही, मिण् स्वनियों ने, लाल जननियों ने जने, भर भर जन भांडार बड़े छोटे बने!

रहे एक के साथ द्रौपदी जब जहाँ,
जाय ध्रविव भर तब न ध्रन्य भ्राता वहाँ।
जावे तो वनवास वर्ष बारह सहे,
नृप नियमित तो प्रजा क्यों न नियमित रहे ?
स्तेन्य देन्यगत नहीं, ज्यसन भी घोर है,
पकड़ा जाता किन्तु घ्रन्त में चोर है।
धरा गया भी गया न वह तस्कर धरा .
जिसने गोधन एक विप्रजन का हरा।
द्विज ने सीचे पार्थ-समीप पुकार की ,
ध्राशा थी तत्काल वहाँ उद्धार की।

तृप्त हुए श्राग्न देव, नर बन श्राये वे ,
दिव्य पुरस्कार रथ श्रौर चाप लाये वे !
पूरा प्यार पार्थ पर , श्रपना जना गये ,
ध्राप - सा उन्हें भी वे 'घनंजय' बना गये !
प्राण भिद्या दी थी जिसे धीर धनंजय ने ,
एक ऐसा धाम रचा शिलिप वर मय ने ,
श्रा न सका वैजयन्त तुलना में जिसकी ,
ऊँचा ही टँगा रहा, कथा क्या धौर किसकी !

## वनवास

धर्मराज पति हुए, फली-फूली मही, वर्षा पर ही उपज न श्रवलम्बित रही, मिण् स्वनियों ने, लाल जननियों ने जने, भर भर जन भांडार बड़े छोटे वने!

रहे एक के साथ द्रौपदी जब जहाँ, जाय ध्रवधि भर तब न ध्रम्य आता वहाँ। जावे तो वनवास वर्ष बारह सहे, नृप नियमित तो प्रजा क्यों न नियमित रहे हैं स्तेन्य देन्यगत नहीं, ज्यसन भी घोर हैं, पकड़ा जाता किन्तु घ्रम्त में चोर हैं। घरा गया भी गया न वह तस्कर घरा । जिसने गोधन एक विप्रजन का हरा। द्विज ने सीधे पार्थ-समीप पुकार की, ध्राशा थी तत्काल वहाँ उद्धार की।

तृप्त हुए श्राप्त देव, नर बन श्राये वे .
दिव्य पुरस्कार रथ श्रौर चाप लाये वे !
पूरा प्यार पार्थ पर , श्रपना जना गये ,
धाप - सा उन्हें भी वे 'धनंजय' बना गये !
प्राग् भिद्या दी थी जिसे धीर धनंजय ने ,
एक ऐसा धाम रचा शिल्पि वर मय ने ,
धा न सका वैजयन्त तुलना में जिसकी ,
ऊँचा ही टँगा रहा, कथा क्या धौर किसकी !

हुई प्रजा की वृद्धि बुद्धि-घल-वित में , रत्तक-चिन्ता रही उसे मी चित्त में ।

किसे न दुःखद स्वगृह-वास-वर्जन हुन्या १ पर षर्जुन को संग संग घर्जन हुन्ना। कितने घानुभव घौर नये परिचय हुए , प्रगाय पूर्ण सम्बन्ध सहज सुखमय हुए। हुई वोधनिधि-वृद्धि नाम-गुगा्-रूप की , मरु-यात्रा भी रही रसार्द्र घनूप-सी। सिन्धु विपुल वा मूमि, उन्हें संशय हुषा , जा दोनों ने दूर छोर नम का छुन्ना! लगी कुतूहलमयी उन्हें वन-रीतियाँ, पर वे विस्मित हुए देख हढ़ नीतियाँ। वन की पुर की रहें विभिन्न प्रतीतियाँ, पर दोनों में पर्ली एक - सी प्रीतियाँ। मिले प्रकट-से पूर्ण प्रकृति-दर्शन उन्हें , उपनन लघु ही लगे देख कर वन उन्हें। फिर भी वे यह सत्य भूलते क्यों भला--सहज सृष्टि - संस्कार कारिया है कला। ठौर ठौर पर उन्हें श्रतीत-स्मृति हुई , पूर्वजर्नो की जहाँ कीर्तिकर कृति हुई। गत-चिह्नों ने दिये चरित चुन चुन उन्हें , ' रूप-कल्पना हुई नाम-गुगा सुन उन्हें।

सुन षातुर हो पार्थ शस्त्र लेने चले, पुरुषार्थी भी गये दैव से वे छत्ते! रक्खे थे युग धनुर्वीगा उनके वहाँ, धर्मराज युत घाज द्रौपदी थी अहाँ। फिर भी जाते हुए वहाँ क्या पे रुके, देख घनिर में धर्मराज को मट मुके। महें युधिर्छिर उन्हें देख जब तक 'प्रये !' घनुर्वाण ले लौट वहाँ से वे गये। करके गों-द्विज कार्य सहज ही जब फिरे, उन्हें देख स्वजनाश्रु ये गिरे वे गिरे। डाल घटा पर छटा घूप-सी हास की, प्यर्जुन ने जब कही बात वनवास की l हुए युधिष्ठिर विकल-"जाय यह घापदा , मेरे द्वारा स्वय चम्य हो तुम सदा। दोषी मेरे निकट तनिक भी तुम नहीं।" ''पर घ्रपने ही निकट न होऊँ मैं कहीं।'' यह कह कर सिर भुका दिया नर-वीर ने— ''स्वयं ध्रापसे सुना"–कहा फिर घीर ने– ''देंगे जन दृष्टान्त हमारा कर्म में ; चल न पड़े छ्ल-कपट हर्मीसे धर्म में।" **ष्रर्जुन विचलित हुए न उस व्रत-**पर्व से , गर्वित भी जन व्यय वने इस गर्व से। कृती राजकुल स्वकर्तव्य था पालता , पर प्रार्जुन का सोच शत्रु-सा सालता।

हुई प्रजा की वृद्धि बुद्धि-घल-वित्त में , रत्नक-चिन्ता रही उसे मी चित्त में ।

किसे न दुःखद स्वगृह-वास-वर्जन हुन्ना ? पर प्रर्जुन को संग संग घर्जन हुन्ना। कितने घनुभव घौर नये परिचय हुए , प्रण्य पूर्ण सम्बन्ध सहज सुखमय हुए। हुई वोधनिधि-वृद्धि नाम-गुगा्-रूप की , मरु-यात्रा भी रही रसाई धनूप-सी। सिन्धु विपुल वा भूमि, उन्हें संशय हुन्ना, जा दोनों ने दूर छोर नम का छुश्रा! लगीं कुतूहलमयी उन्हें वन-रीतियाँ, पर वे विस्मित हुए देख हढ़ नीतियाँ। वन की पुर की रहें विभिन्न प्रतीतियाँ, पर दोनों में पर्ली एक - सी प्रीतियाँ! मिले प्रकट-से पूर्ण प्रकृति-दर्शन उन्हें , उपवन लघु ही लगे देख कर वन उन्हें। फिर भी वे यह सत्य भूलते क्यों भला-सहज सृष्टि - संस्कार कारिगा है कला। ठौर ठौर पर उन्हें श्रतीत-स्मृति हुई , पूर्वजनों की जहाँ कीर्तिकर कृति हुई। गत-चिह्नों ने दिये चरित चुन चुन उन्हें , ' रूप-कलपना हुई नाम-गुगा सुन उन्हें।

तीन दिशार्थों में पयोधि परिखा बने , उत्तर में हिम-दुर्ग, शिखर जिसके तने ! बहु वेशों में एक देश दर्शित हुन्रा, सबमें एक निजत्व उन्हें स्पर्शित हुद्या। मोती का तो सजल ऊपरी भाग भर , पर थे सरस समूल प्रफुल तडाग-सर I बने विभिन्न प्रवाह भूमि के हार थे. निर्मेल निर्फर मधुर छद्रि-उद्गार थे। कन्द-मूल-फल रुचे स्नेह मय भाव से, व्यजन भूले उन्हें प्रहरा कर चाव से। मिला जनों को ध्रभय, उन्हें नय जय मिला , सचमुच शब्दातीत ष्रर्थ सचय मिला I तीर्थ मनुज के महत् कर्म के चेत्र हैं, सफल इसीसे उन्हें देख नर - नेत्र हैं। प्रार्जुन उनका योग छोडते क्यों भला ! तन का मन का पुलक नहीं बह-सा चला ! लाभ हुष्रा सर्वत्र उन्हें सम्मान का , भरा उन्होंने पात्र मिला नो दान का । प्रश्न उलूपी नागसुता काथा कडा, उसको भी ऋतु-दान उन्हें देना पडा ! मिग्रिपुर की थी राजसुता चित्रागदा भूप उसीको पुत्र मानता था सदा। पहुँच पार्थ ने वहाँ प्रणय-परिण्य किया, उसका फल दौहित्र देशपति को दिया।

सवके पीछे गये धनंजय द्वारका, जो भवाच्यि की तीर तरी जन तारका। हरि-दर्शन कर सफल उन्होंने व्रत किया, फिर प्रसाद-सा प्रेम भरा **घ्रादर लिया।** उनको लेकर वहाँ महायोजन हुन्ना, नृत्य - गान - उद्यान - पान - भोजन हुम्रा । सब दुगुनी - सी छान विचरते - घूमते , बैटे भी वृन्तस्थ पुष्प - से भूमते ! वन-विहार के लिए गृहिण्याँ भी गईं, बहु कुमारियाँ सजी-बजी धज घर नई। उनमें हरि की वहन सुभद्रा की छटा बनी पार्थ के मन-मयूर की रस-घटा। उन्हें जड़ित-मा देख घलग हरि ने कहा-''क़ती, कोन-सा कर्म यहाँ यह हो रहा ?'' ''हरे, हाय श्रति गहन कर्म गति, क्या कहूँ ? **श्र**पना प्रेरक सदा तुम्हें सममे रहूँ। रस-विष जो हो, उसे तुम्हींने है भरा , मिट्टी का घट मात्र तुम्हारा मैं खरा !" ''सचमुच दुर्लभ वहन सुभद्रा-सी भली , नाय न भोली कहीं स्वयंवर में छ्ली। मूर्तिमती यह प्रकट सरलता सुन्द्री, मै जिस गुण से रिक्त, उसीसे यह भरी !"

सुन धर्जुन हँस पड़े कृष्ण के संगही , बोले रुक कर तनिक पुनः श्रीरंग ही**।** ''यही उचित है वीर तुम्हीं वर लो इसे , यह पर घर के घर्थ, क्यों न हर लो इसे ।" "हर लूँ ?" सहसा चौंक पड़े घर्जुन बली . ''रहें दूसरे, इसे सहेंगे क्या हली ?'' ''घर्जुन, क्या यह कार्य तुम्हारा चौर्य है ? मेरे मत में चरम साहसी शौर्य है।" ''धर्मराज से—'' ''पूछ लिया मैंने कभी , तुमको मेरे हाय सौंप बैठे सभी।" ''भारत जन के तुम्हीं नियोजक हे हरे !'' ष्पर्जुन नत हो गये भाल पर कर घरे! यथा समय फिर वहाँ सुभद्रा हृत हुई, वन से ही वह चिकित मृगी-सी घृत हुई ! दी घर्जुन ने स्वय सुरथ को गति नई, सभय सुन्दरी लिपट उन्हींसे रह गई। निकला मुख से यही ''छहो, यों मत लडो , मुफको लेकर स्वयं न संकट में पढ़ो।" समाचार सुन लगी पुरी में घाग-सी , सुभट-दृगों में उठी मृत्यु ही जाग-सी l ''धाष्ट्रो, घाष्ट्रो, घरो, न मागे खल कहीं, पर यह ह्या, श्रीकृष्ण वोलते ह्यों नहीं ।" ''मैं क्या चोलूँ, धन्ध-विधर सब कोघ से , सोसो-समको घात, विचारो घोघ से।

ष्पर्जुन-सा वर कहाँ सुमद्रा के लिए? वह सनाथ, क्या श्रव श्रनाथ होकर जिये। नहीं एक ही पच कदापि यथार्थ का, साहस भी तो तनिक सराहो पार्थ का। बहुमत वाले देख हमें वह डर गया, बलपूर्वक यह कार्य वीर ज्यों कर गया। मानी भी स्त्री-रत्न माँगते हैं घहो। किन्तु याचना कहीं विफल हो तो कही। उसका घरना सहज नहीं, यह जान लो , लौटा कर तुम उसे उसीसे मान लो।" सुन कर हरि के वचन हुए सब सन ज्यों, **घ**र्जुन का उद्वाह हुन्ना सम्पन्न यों I उनका विनय विलोक दोष भूले सभी , पाकर मन में तोष रोष भूले सभी । ''जीता तुमने कोघ, काम मैंने कहाँ ? दाता ही तुम रहे, गृहीता मैं जहाँ। नब षाज्ञा हो, ष्यार्थ-चरण्-दर्शन करूँ, जाकर इन्द्रप्रस्थ सोच सवका हरूँ।" सुनकर उनसे कहा हली ने प्रेम से-"कैसे रोकूँ, रहो कहीं भी दोम से। सबसे मेरा यथायोग्य कहना वहाँ, शुमचिन्तक हम सभी तुम्हारे हैं यहाँ।" मिलना ही धानन्द, विद्युद्गा खेद है, पुनर्मिष्टन ही इष्ट चहौं विन्देद है।

सुन घर्जुन हँस पड़े कृष्ण के संगही, बोले रुक कर तनिक पुनः श्रीरंग ही। ''यही उचित है वीर तुम्हीं वर लो इसे , यह पर घर के घर्थ, क्यों न हर लो इसे ।" "हर लूँ ?" सहसा चौंक पड़े घर्जुन बली , ''रहें दूसरे, इसे सहेंगे क्या हली ?'' ''श्रर्जुन, क्या यह कार्य तुम्हारा चौर्य है ! मेरे मत में चरम साहसी शौर्य है।" ''धर्मराज से—'' ''पूछ लिया मैंने कमी , तुमको मेरे हाय सौंप बैठे सभी।" ''भारत जन के तुम्हीं नियोजक हे हरे ।'' ष्रर्जुन नत हो गये भाल पर कर धरे ! यथा समय फिर वहाँ सुभद्रा हृत हुई, वन से ही वह चिकित मृगी-सी घृत हुई ! दी घार्जुन ने स्वय सुरथ को गति नईं, समय सुन्दरी लिपट उन्हींसे रह गई। निकला मुख से यही ''घहो, यों मत लडो , मुमको लेकर स्वयं न संकट में पड़ी।" समाचार सुन लगी पुरी में धाग-सी, सुभट-दृगों में उठी मृत्यु ही जाग-सी। ''ष्राष्ट्रो, घाष्ट्रो, घरो, न भागे खल कहीं, पर यह ह्या, श्रीकृष्ण बोलते ह्यों नहीं ।" ''मैं क्या वोलूँ, ध्रन्ध-विधर सब कोघ से , *सोचो-सम*फो वात, विचारो घोष से I

## राजसूय

मयक्रत भवन यथा जगती के भवनों मे या श्रेष्ठ , धर्मराज थे श्रेष्ठ पांडवज्येष्ठ **।** जनों में राजसूय ही हो सकता या इसका प्रकट प्रमाण . राजरत्न के लिए यही मख या मार्नो खर शागा । किया स्वयं नारद ने उनको प्रेरित इसके घर्थ ,--''यही उचित श्राशा रखते हैं तुमसे पितर समर्थ।" शान्तिप्रिय चप हुए विवश-से सुन सुनिवर की बात , गये कृप्ण के शरण-"तुम्हीं हो मेरे तारक तात !" हरि वोले-"पार्थिव महत्त्व का यह मख मुख्य प्रतीक।" ''पर वल पूर्वक निज महत्त्व क्या मनवाना है टीक ?" माघव मुसकाकर फिर बोले-- "यह विचार है व्यर्थ, स्वयं श्रेष्ठ को चुन लेने में लोक प्रान घसमर्थ। श्रासपास के स्वार्थों तक ही लोगों के व्यापार।" "स्वाभिमान रख सकने का क्या उन्हें नहीं श्रधिकार !" "िकन्तु यहे को यहा न कहना है प्रविनय घौदत्य , श्रौर मुकरना है यह उसमे नो है निश्चित सत्य।"

नई बधू ले पार्थ घूम घर घा गये,
मूर्तिमन्त-सा पुलक वहाँ सब पा गये।
मिल भेंटे जन यथा रीति छोटे-बड़े,
कृष्णा के दो बोल उन्हें सुनने पड़े—
'वन का व्रत ही धन्य, जहाँ मिणपुर मिले!
नूपुर करें पुकार, क्यों न उड उर मिले!
पर जब उसके चरण सुभद्रा ने छुए.
तब उदार घात्मीय भाव ही स्फुट हुए।
''तू तो मेरी बहन, नागमिण है कहाँ?"
''धार्ये चिर्राक्तिशी मात्र में हूँ यहाँ।"
गोप सुता-सी सजी मयूर दुक्ल में,
प्रणात संकुचित देख पुनः पद मूल में।

परम नागरी द्रुपद - सुता ने प्रीति से , जसे श्रक में भरा, कहा—''रह रीति से ।'' सच हैंम पड़े, प्रेम से उनसे बोले तब श्रीरंग—
"उसने द्वन्द्व किया यदि मेरे वा श्रर्जुन के सग ?"
''तो मैं समफूँगा, डर मागा मुफसे वह दुःशील ,
वडा दंख कर तुम दोनों से मेरा श्रनडिंग डील !"
फिर सब हॅसने लगे।

किन्तु या जरासन्ध निर्भीक, मह्रयुद्ध के योग्य उन्हींको समका उसने ठीक। वक-हिडिम्व से मी विशेष वह निकला प्रवल प्रचड , फिर भी बने भीम के दो भुज मानो दो यमदह। ''पा न सकेगी जरा सधि ष्यव जा सीघे परलोक , मेरे योग्य सुमट था तू ही, रहा मुफे यह शोक।" कहते कहते भीमसेन ने किया उसे निष्पाण , श्रमुगत हुए बद्ध नृप उनके पाकर उनसे त्रागा। खुले दिग्विजय के चारों पथ धर्मराज के हेतु, चारों घोर चार घनुनों ने फहराये निज-केतु। गये न सिन्धु हिमालय तक ही, करके जल-यल पार, लाये वे विभिन्न द्वीपों से विजयोचित उपहार। जीत शत्रुर्थों को मित्रों-सा दिया उन्होंने मान ष्रपना भाग्य वखाना सवका साहस-शौर्य वखान I राजसूय में धर्मराज यों सबको लगे विनीत , हारे-मे वे चरत रहे थे जगती भर को जीत। चतुर्वर्गा क्या, श्राये मल में मित्र तुल्यं ही म्लेच्छ, स्वागत पूर्वक पाया सवने उच्चातिथ्य यथेच्छ ।

''किन्तु परीचा-विना सत्य भी मार्ने क्यों सब लोग 🕺 रक्तपात का ही मुफको तो दीख रहा यह योग !" हरि हॅंस पडे-''तुम्हारी करुणा छिप न सकी इस वार , बनती है उर्वरा किन्तु यह उर्वी इसी प्रकार। चकवर्त्ति-पद-भार तुम्हींको देख रहा है छार्य ! थोडे से थोडे में भरसक कर लूँगा मैं कार्य। सबके पहले मगधरान वह जरासन्ध ही जेय, उसी एक को जीत बर्नेगे हम सौ के श्रद्धेय। सौ भूपों की बिल देने का है उसका सकल्प, वह सख्या पूरी होने में शेष घ्राज भी घलपा षिल-पशु-से निराश बहु नृप हैं उसके कारारुद्ध , मैं भीमार्जुन तीनों उससे मागें क्यों न नियुद्ध ।, सौ का घातक एक मरे तो वह क्या थोडा श्रेय ? घाते में ही प्राप्त समिक्तए, है इसमें जो प्रेय। मारा उसे न मैंने पहले, बना मले रखछोड़; पुराय-लाभ ष्यब होगा निश्चय पूर्ण पाप-घट फोड ।" "िकन्तु जूमने उस उद्भट से मेज तुम्हें इस भाँति , तुम्हीं कहो, प्रकृतिस्थ रहूँगा मैं घर में किस माँति ?" भीम वीच में चोल उठे—''क्या यही यज्ञ का घ्रन्त री तव क्या कभी नहीं ज़्केगा जन्म हमारा हन्त ! निर्मय हो स्वीकार की जिए घ्रच्युत का प्रस्ताव, वने कर्म-बावक न घापका घ्रतिस्नेह का भाव। तात, गोद में ही क्या मुम्मको रिखयेगा चिरकाल 🕇 किन्तु खिलौना है भ्रव मेरा जरासन्ध का माल !"

सव हँम पहे, प्रेम से उनसे बोले तब श्रीरंग—
"उसने द्वन्द्व किया यदि मेरे वा श्रर्जुन के सग ?"
"तो मैं समभूँगा, डर भागा मुक्तसे वह दुःशील,
वडा दल कर तुम दोनों से मेरा धनडिंग डील !"
फिर सब हॅसने लगे।

किन्तु था जरासन्ध निर्भीक , मल्लयुद्ध के योग्य उन्हींको सममा उसने ठीक। वक-हिडिम्ब से भी विशेष वह निकला प्रवल प्रचड , फिर भी वने भीम के दो भुज मानो दो यमदङ। ''पा न सकेगी जरा सिंघ घ्रव जा सीघे परलोक , मेरे योग्य सुभट था तू ही, रहा सुभे यह शोक।" कहते कहते भीमसेन ने किया उसे निप्पाण, श्रनुगत हुए वद्ध नृप उनके पाकर उनसे त्रागा। खुले दिग्विजय के चारों पथ धर्मराज के हेतु, चारों घ्रोर चार घ्रमुजों ने फहराये निज-केतु। गये न सिन्धु हिमालय तक ही, करके जल-यल पार, लाये वे विभिन्न द्वीपों से विजयोचित उपहार। जीत शत्रुष्यों को मित्रों-सा दिया उन्होंने मान *घ्यपना भाग्य बखाना सवका साह्स-शौर्य वखान* I राजसूय में धर्मराज यों तवको लगे विनीत , हारे-मे वे वरत रहे थे जगती भर को जीत। चतुर्वर्ण क्या, श्राये मल में मित्र तुल्य ही म्लेच्छ , स्वागत पूर्वक पाया सवने उच्चातिथ्य यथेच्छ ।

श्रतिथि मात्र सब देव रूप थे, जो हों द्यार्थ-ध्रनार्थ , द्रोग्-भीष्म की देख रेख में सिद्ध हुए सब कार्य। भिन्न-याचकों से लेकर सब धागत घ्रगणित लोग, जब तक खा पी न लें नित्य ही छककर छप्पन भोग ; तब तक स्वय न खाकर कुछ भी, करती हुई प्रबन्ध , लेती रही विवश-सी होकर कृष्णा कैवल गन्ध 🕻 दुर्योघन को धर्मराज ने सींपा इतना भार , लेकर योग्य सहाय सहेजे वह घागत उपहार। एक स्वर्ग के श्वगिगात भूषिण श्राकर्षक श्वभिराम , मिया–रत्नों की थाभार्थ्यों से उद्घासित था ।धाम । शस्त्र-वस्त नव गन्ध-द्रव्य बहु, चित्र-मूर्त्तियॉ-लेख, हुए चमत्कृत लोग श्रकल्पित पशु-पत्ती ही देख 🛭 लुच्ध हुष्रा ईर्घ्यालु सुयोधन देख द्रव्यमय हरय , पुंजीभूत विभावसु मानो बना वहाँ सुस्पृश्य । धर्मराज का भुक्ति शेष-सा लगा उसे निज भोज्य , जैंचा प्राप ही ध्रपने में वह उनका एक नियोज्य !

"पूज्य जर्नो के पग घोने का है मेरा घ्रधिकार ।"
इत्पा-वचन सुन हुए युधिष्टिर गद्गद् भान विसार ।
"धन्य नम्नता के निधान तुम, होकर भी स्वाधीन ,
कर वैंटे हो घ्राप घरितल में घ्रपना घहम् विलीन !
धन्य हमारी धरा, जहाँ तुम प्रकट हुए प्रत्यच ,
नम्र भाव धारण कर हम भी साधें घ्रपना लच्च ।"

कहा भीष्म ने—''हरे, तुम्हारा पाद्यदान यह धन्य , कौन ष्रार्घ्यभागी इस मख का तुम्हें छोडकर घ्रान्य ?" पर इसमें श्रपमान मानकर कृद्ध हुश्रा शिशुपाल , क्वष्या-भीष्म दोनों से उसने कहे कुवाच्य कराल । ''राजार्थ्यो के रहते पूजा जाय गोप का वाल , नप्ट भीष्म की अप्ट बुद्धि के साची हों भूपाल।" हरि फिर भी सह लेते चाहे उसकी वाणी वक , भीष्म निरादर कैसे सहता उनका चंचल चक ? "मैं कुछ नहीं जानता तुमको!" कहकर वह जड़ जीव , मौन सदा के लिए होगया चर्या में छिनयीव। हरि ने यही कहा- "तू ही क्या, मुफ्को जाने कौन, जिसको जाने नहीं ठीक से उसको माने कौन ?" जो नृप थे शिशुपाल-पत्त के सभी रह गये तन , दुर्योधन भी सहमा-सा था, हुन्ना यज्ञ सपना। यया योग्य सम्मान लाभ कर गये श्रतिथि निज गेह , जिन्हें द्वेप था, मिला उन्हें भी धर्मराज का रनेह । न्यासदेव से कहा उन्होंने—"मैं कृतार्थ हे तात ! फिर भी लगता है, न खडा हो खागे कुछ उत्पात।" ''लत्तरण तो हैं ज़ात कलह कें' वोल मुनि सविमर्प , ''वारह बाट करें न नृपों को धागले तेरह वर्ष !" "प्राप्य सभी कुछ पाने पर भी ष्रागे रहे श्रिरिप्ट . तो उसका निमित्त वन मुमको जीवन हो क्यों इप्ट १ देव, देखना चाहूँ मैं क्यों जाति-नाश का नृत्य ? पुत्रवती द्रौपदी सुभद्रा, हम मब भी कृतकृत्य।"

' जो हो सो हो, करो स्वयं तुम निर्मय निज कर्त्तव्य , भोगो भद्र, यथोचित भव में मिले नहाँ नो मन्य । पार्वे सब निज कर्मों के फल, तुम यों न हो उदास , डिगे न बाहर के विषयों से भीतर का विश्वास।'' हुए विसर्जित व्यासदेव यों देकर उन्हें प्रबोध , दुर्योघन से किया उन्होंने रुकने का श्रनुरोघ । "रही तात, पुर में चलकर तुम कुछ दिन मेरे सग . बढ़ा हमारा जो कुल-गौरव, भोगो उसे घ्रभंग। कृष्या-कृपा से हम कुरुष्रों का फैला यशः-प्रताप , मेरा विभव तुम्हारा, मेरे विभव बनो तुम घाप । खेद-कलह का मूल हेतु वह मेद कहाँ भरागीय ? जो तुम सबको रुचे वस्तुतः मुभे वही करुणीय।" रुकने को था स्वयं सुयोधन, रुका, किन्तु सयोग , विष बन गये उसे वे रसमय राजभवन के भोग । हुषा कच में घुसते उसको द्वार खुला प्रतिभात , लगा किन्त उसके ललाट में स्फटिक कपाटाघात । जल में यल का, यल में जल का देख उसे अमभास , रोक न सके दास-दासी भी घाकस्मिक उपहास I कौन कहे, वह हथा कोध से वा लज्जा से लाल 🖁 किन्तु नुमी कव, जली हृदय में ज्वाला जो विकराल 🛭

## द्युत

षुँचा रहा था जो भीतर ही गीला-सा ईंघन पाकर,
हुषा प्रज्वलित दुर्योधन का द्वेषानल मोंका खाकर।
जलने लगा विवश वह उससे, घर घाकर भी शान्ति न थी,
मय-कृत समा-भवन में उसको म्रान्ति मिली, विश्रान्ति न थी।

जुडी प्रन्तरंगों की गोष्टी, सबने मिल कर मन्त्र किया,

षर्मराज को सपरिवार धामन्त्रित कर षडयन्त्र किया ! विमह नीचे रख निमह कर ऊपर दुगुना मेल रचा , मोद - विनोद प्राप्त करने के मिष चौसर का खेल रचा ! हुई यृद्ध की पूर्ति सभा में एक ध्रन्ध नृप के द्वारा , दुर्योधन के धर्य शकुनि ने धर्मराज को ललकारा ! ''जैसी तुम पंचों की इच्छा, द्यूत न हो मेरा व्रत पूत .

यह कहकर वरवृत्त युधिष्ठिर प्रस्तुत छौर प्रवृत्त हुए,

श्राये विना नहीं रहता हूं, जब मैं होता हूँ प्राहूत।"

थे स्वभावतः सरल युधिष्टिर, किन्तु शकुनि या छँटा छली , चढीं भृकुटियाँ भीमार्जुन की, तदपि मौन ही रहे वली। हुंकारों के साथ खेल में क्रम से उत्तेजना जगी, चित्रियत्व ने हार न मानी, घात सग ही बात लगी। राजपाट फिर घानुज घौर फिर घपने को भी हार गये, जान न पाये, ऋष्णा को भी कब ने पण पर नार गये। "वह दिग्विजय-विभव, वह सत्ता थी क्या सपने की माया 🕻 मेरा कहने को विशेष क्या, शेष नहीं मेरी काया। उसी ऐन्द्रजालिक से क्या मैं भ्रपनी तुलना करूँ यहाँ, जो रच मायापुरी घन्त में खपर फेरे जहाँ-तहाँ ?" करुगा-मरी हँसी वह उनकी गीली थी घ्रथवा सूखी ? किन्तु भाइयों की घाँखें थी भूखी बाघिन-सी रूखी। कहें भीम कुछ तब तक छार्जुन वोले-" 'छले गये हैं छार्य , पर माँ की भाज़ा-सी हमको इनकी करनी भी स्त्रीकार्य ।"

इतने पर भी दुर्योधन ने सुख-सन्तोष नहीं पाया, जाकर दुःशासन कृष्णा को वृक बकरी-सी घर लाया। खल-वल से व्याकुल कुल-लक्षना वाष्प-वेग से वफरी-सी, ध्रमने खिंचते केश-जाल में तहप रही थी शफरी-सी! ''सुमें एक वखावस्या में नीच खींच लाया यह घेर, ध्रम्यराज्य में ध्या कोई भी नहीं देखता यह ध्रम्बेर! पाप-समा में ये गुरुजन भी वैटे हैं निश्चल नत भाल, नेत्र मूंद मानें कपोत ज्यों नहीं कहीं भी व्याल-विडाल!"

केहा कर्या ने-"पर्या-पराजिता दासी होकर इतना दर्प ?" ''छरे दर्प तो तब करती मैं जब मेरे कच बनते सर्प ! -राजस्य मल में मन्त्रों के जल से जो श्रमिपिक्त हुए, उसके रक्त-विना न वॅघेंगे जिससे ये श्रविविक्त हुए। बल से जीत न सके जिन्हें खल, दलने चले उन्हें छल से ? किन्तु कहाँ तक काम चलेगा ऐसे कलुपित कौशल से ? · प्राद्ध नग्न-सी मुभे देखकर घाँलें जुडा रहे जो घाज , सावधान हो जाय उन्हींसे उनकी कुल-वधुर्घो की लाज !" सहसा उठा विकर्ण सभा में दुर्योधन का ही भाई , "निश्चय यह आर्या अपगय थी, हृतधृत होकर ही आई।" मिल्या उसे कर्या ने—''वैठो, कितनी बुद्धि तुम्हारी हैं ? हार खिलाड़ी ने भ्रापनी ही नारी तो यह हारी है। चारवधू को लज्जा कैसी, इसकी नंगा नचने दो , दुःशासन. यह एक वसन भी तुम क्यों इसका वचने दो ?" केश छोडकर दुःशासन ने उसका पहा पकड लिया . सिमिट संकुचित हो ऋष्णा ने श्राप श्रापको जकड लिया । ''में पर्गा योग्य न थी प्रथवा थी, यह विवाद की बात रहे , पर न सहेगा कभी धर्म यह श्रनाचार, सो ज्ञात रहे। -यह कर्षणा यह धर्पणा मेरा हो सकता है श्रिधिकृत कर्म, तो क्यों वृथा घोड रक्ता है उद्धत पशु ने हत नर चर्म ?" ऱ्याप मारकर दुर्योधन ने इसी समय जंघा ठोकी , भीमसेन के उर की श्रॉधी रुकती श्रव किसकी रोकी ? "दुःशासन का हृदय दीर्गा कर उसका रक्त न पी जाऊँ, तो साची दिक्काल, रहो तुम, मैं न वीर की गति पाऊँ।

यदि मैं कभी प्रतिज्ञा छोड ूँ तो पितरों से मुहँ मोड ूँ।
यहाँ हमारे होते कृष्णा जिनके कारणा हुई धनाथ,
तुम सहदेव, ध्रमि लाधो मैं ध्रभी जला दूँ उनके हाथ।"
"हाय ध्रार्थ!" ध्रर्जुन बोले—"क्या उचित ध्रवज्ञा गुरुजन की?
यह करके क्या तुम न करोगे दुवृत्तों के ही मन की?"

दुर्योघन की जाँघ न तोड़्ँ तो मैं धपना सिर फोड्ँ,

उघर द्रीपदी का दुकूल जब तक न दुष्ट ने हरण किया, नारी ने नर से निराश हो नारायण का शरण लिया। "हा हृदयस्य हरे! तुमको भी यदि ध्रभीष्ट यह गति मेरी, तो फिर मुक्तको ही क्या लज्जा, कहे ध्रौर क्या मित मेरी! रे नर, श्रागे नरक-बहिन में तू निज मुख की लाली देख, पीछे, खेड़ी पंचमुख शिव पर नम कराला काली देख!"

सहसा दुःशासन ने देखा घंघकार-सा चारों घोर . जान पड़ा घम्बर-सा वह पट, जिसका कोई घोर न छोर ! धाकर घकस्मात घति भय-सा उसके भीतर पैंठ गया , कर जड़ हुए घौर पद कॉपे, गिरता-सा वह बेठ गया ! दासी का कर धरे इसी च्चा देवी गान्धारी घाई ,

चौंक सँगल कर पाप-सभा ने पुनः सभ्यता - सी पाई।
सबने उसमे उसने सबसे यथायोग्य व्यवहार किया .
प्रग्रात पदों पर पांचाली को हाथ उठा कर ध्रमय दिया।
सिहर ध्रथपति मे वह बोली—''सफल ध्रवता ध्रपनी ध्राज ,

सिहर घ्रपेपात में वह बाला—"सफल घेवता घरना घाण , नहीं देखते घ्रपनों से ही हम जो घ्रपनी लुटती लाज ! नाथ, किन्तु क्या श्रवण्-शक्ति मी श्रकस्मात तुमने खोई , सुनी नहीं क्या, श्रा घर में घुस श्रमी शिवा जो है रोई। भाई से पितृकुल, पुत्रों से पितकुल मेरा नष्ट हुचा, श्रंतर्यामी को ही धवगत, मुमको कैसा कष्ट हुआ। जो कुछ होना है उसको तो जान गया यह चित्त श्रहो , तुमसे मुभे यही कहना है, तुम तो यहाँ निमित्त न हो। सूद्य धर्म-गति का विचार तो कर सकते हैं वृद्धाचार्य, पर क्या यह सब कर सकते हैं वे भी, जो है श्रधम धनार्य ? हाय ! लोक की लजा भी घ्रव' नहीं रह गयी लिचत क्या , ष्पाज वहू का तो कल मेरा कटि-पट नहीं ष्ररिचत क्या ?"-''देवि डीक ही कहती हो तुम, मैं श्रंधा भी देख रहा . श्रपने चारों श्रोर, श्रन्त तक श्रपनों का रण्-रक्त वहा। पुत्र-मोह उससे भी दुस्तर मिजत करता है मुफको, सबल तुम्हारा मातृ-हृदय यह लिब्बित करता है मुफ्तको ! वहू द्रीपदी कहाँ, बुलाम्नो, म्या, मेरे कुल की लाली ! पिता पोड़कों का मैं, फिर भी 'निर्भय हो घो पांचाली! सुनने पड़े सभा में मुभको कातर वचन हाय ! तेरे, क्यों न दृष्टि के साथ श्रवण भी नष्ट किये विधि ने मेरे !" ष्याकर कृष्णा पडी पगों में, पर क्या चह कुछ वोल सकी बाप्प-वेग से कंठ रुद्ध था, मुख न मानिनी खोल सकी। "मुमे तोप देने को कुछ भी मॉग वहू, तू निःसंकोच, वर, प्रसाद वा पुरस्कार जो उसको लेने में क्या सोच ?" "तात, तुम्हारी श्रमुकम्पा ही चहुत मानती हूँ मन में , हूँगी मैं इतकृत्य तुम्हारी ष्याज्ञा के ही पालन में।

फिर भी यदि कुछ देना ही है तो बस मुभे यही दीजे— पराधीनता के बन्धन से मुक्त स्वामियों को कीजे।" ''एवमस्तु'' कहकर राजा ने फिर उससे इस भाँति कहा— ''मॉग प्रौर भी जो जी चाहे,'धीरज धर, श्रॉस् न बहा। दासी-दास-राज्य रत्नादिक सब कुछ लौटा दूँगा मैं, जीता हुआ शकुनि के द्वारा कोई द्रव्य न लूँगा मैं।" किन्तु र्घीर कुछ भी न माँगकर बोली यों उनसे ऋष्णा— ''कहना नहीं घौर कुछ मुमको, घन्छी नहीं घाधिक तृष्णा I यदि पुरुषों में पौरुष होगा, तो सब कुछ हो जावेगा, तात, घ्रन्यया वह मित्ता का वैभव फिर खो जावेगा।" ' किन्तु विना मॉगे ही मैंने सब कुछ लौटा दिया तुमे , बुमे विरोधानल घ्रापस का, केवल यही घ्रभीष्ट मुमे ।" ''घाप हमारे पिता घौर प्रभु, घाव क्या घाज़ा है हमको ,'' सुन धृतराष्ट्र युधिष्ठिर से यह बोले घर उन सत्तम को । ''ष्रपने सभा - भवन में जाकर भूलो तुम यह कप्ट कठोर ,

सुन घृतराष्ट्र युधिष्ठिर से यह बोले घर उन सत्तम को ।
"प्रापने समा - भवन में जाकर भूलो तुम यह कष्ट कठोर ,
वत्स, घौर क्या कहूँ, देखना गान्धारी - युत मेरी धोर ।"
"जो श्राज्ञा" कह गये युधिष्ठिर श्रन्त मला तो सभी मला ,
मन ही मन परन्तु दुर्योधन मानो जीता हुँ श्रा जला ।
बोला घलग पिता से वह यों—"तात, मृत्यु ही गित मेरी ,
श्रम्वा की स्त्री - बुद्धि, उसीने हाय ! तुम्हारी मित फेरी ।
फँसा फॅसाया शत्रु हाथ से छूट हमें क्या छोडेगा ?
भूल सभी उपकार तुम्हारा हमें मूल से गोडेगा।"

भय दिखला कर घन्घरान को उसने मन की करवा ली, घर्मराज से प्यौर एक पण् होने की हाँ भरवा ली। जो हारे सो राज्य छोड़ कर बारह वर्ष करे वनवास , एक वर्ष प्रज्ञात वास में घरा जाय तो फिर वह त्रास । 'जो ष्राज्ञा', कह जाने-माने धर्मराज फिर भी प्रस्तुत हुए घनुज - ऋष्या - युत फिरने को मारे मारे I ष्प्रन्तरग यह कांड विदुर ने सुन कर महा विपाद किया , द्रोगा सहित देवव्रत को द्रुत जाकर सब संवाद दिया । मानो घर में धाग लगी हो, घबराये-से वे छाये, देख न सके हश्य वह सहसा घाँखों में घाँसु छाये। ''मैंने शास्त्र-शस्त्र-शिचा का किया सभीके लिए प्रयत्न , त्राशा थी कुल के गौरव की वृद्धि करेंगे सब कुल-रतन। पर स्वभाव पर चला किसीका कोई शास्त्र न, कोई शस्त्र , षोर घन्त में प्राज हमारी कुल की लज्जा हुई विवस ! शूलों पर भी पड ूँ क्यों न मैं, कैसे रहूँ खड़ा-चेठा ? न हो श्रवत्य श्राज भी तन में, विषम शत्य मन में पैठा। पर मैं नहीं निराश, तुम्हारा गौरव ष्यव भी मेरे साथ, मेरा इच्छा-मरगा युधिष्ठिर, श्रव से रहा तुम्हारे हाथ। घर तो वेठ चुका पहले ही, श्रव न उटेगा यह हाथी।" ''वत्स युधिष्टर,'' कहा द्रोगा ने—''मैं भी हूँ इनका साथी। हम दोनों जीकर कदन पर क्यों यह मरगा दुःख पाते . इन्द्रप्रस्थ कहीं तुम घपने साथ हमें भी ले जाते। पर श्रपनी उदारता से ही तुमने हमें यहाँ छोडा, करना पड़े जिसे जन जो कुछ, परवशता में सन थोडा !" ''श्राप गुरुजनों की हम सब पर छाँह रहेगी वन में भी , तो उससे क्या श्रिथिक चाहिए हमको राज भवन में भी । ध्राज्ञाकारी रहें सदा हम।'' नम्न युधिष्ठिर मौन हुए , ध्रानुज-द्रौपदी-युक्त उन्होंने उन दोनों के चरगा छुए।

सुहँ ढॅककर ही गये विपिन वे कहीं किसीको दहे न दृष्टि, घनीभूत-सी माँ कुन्ती में हुई विश्व की करुगा-सृष्टि। रहना पढ़ा विदुर-गृह उसको रखकर ध्रपनों का प्रमुरोध, राम विना कौशल्या मानो करती थीं सब सूना बोध। उनको जाते हुए देख कर धार ध्रनर्थ-कथा सुनके, चले प्रजा-जन भी दल के दल पीछे पीछे ही उनके। जब समकाने लगे युधिष्ठर, वे ध्राकुल कुछ कह न सके। फिर भी कितने ही भृत्विज जन उन्हें छोड़ कर रह न सके।

## वन-गमन

राज्य मिला, पर यश न मिला दुर्योधन को , वश करने में लगा प्रजा के वह मन को । उद्धत भी वह छज्ञ न था नृप-कौशल से— प्रजा राज्य के, राज्य प्रजा के ही बल से । द्रोगा विनय-वश उसे छोड़कर जा न सके , जसका मंगल किन्तु पितामह पा न सके । पागडव पूजित रहे, भले ही छले गये , धौम्य पुरोहित सहित वीर वन चले गये ।

पाकर तव सवाद कृष्णा दौंड़े श्राये,
श्रोर वहुत से वन्धु-सुहृदज्जन मन भाये।
सव ये सहज सहानुभूति से भरे हुए,
सवसे मिलकर व्यथित हृदय वे हरे हुए।
श्राकर कृष्ण-समीप श्रार्त कृष्णा रोई,
''यदि तुम होते नहीं, न था मेरा कोई।

नारी पर कब कहाँ देंें न की दृष्टि हुई 🕃 मेरी तो धपमान-हेतु ही सृष्टि पाकर ऐसे नाथ घ्रन्यथा मैं घ्रबला, नर पशुर्घों की हुई हाय क्यों करकवला। देखो ये सम्राट दीन से दुर्गत हैं, महा हीन भी नहीं छोड़ते निज पत हैं।" ''पर मैं उसको कर न सकूँगा कभी सहन , जिसने यह श्रपमान किया तेरा बहन! ष्ययि भारत-सम्राज्ञि, ष्यौर क्या कहूँ भला ? छले गये वे स्वय, निन्होंने तुम्हें छला।" ''छ्लियों से भी-" भीम व्यंग्य पूर्वक वोले-''क्यों न सरल व्यवहार करें हम हैं भोले ! किसी पाप-वश विप्र-वश से दूर गिरे , चत्रिय भी हम कहाँ, चमाघर ही निरे**!**" वोल उठे वलराम-''प्रतीव प्रनर्थ प्रहो ! लगता है, जन-पाप-पुराय सब व्यर्थ न हो !" तब सात्यिक ने कहा—"नहीं, हे घार्य, नहीं , पर क्या सवके लिए समय श्रनिवार्य नहीं है मिलता सवको स्वफल घ्रवश्य सदैव यहाँ, जन को जन के हाथ दिलाता देव यहाँ। नाने निसे घ्रनीति, उसे चुपचाप सहैं , तो हम निजको नीतिमन्त किस माँति कहें ! दुर्योधन से धर्मराज पर्या - वद्ध रहें , पर हम क्यों उस निन्दा नियम से नद्ध रहें !

ष्याज्ञा दीजे. ष्यभी खलों पर चढ़ जाऊँ , धर्मराज का राज्य जीतकर ले घाऊँ।" ''पर ये क्या स्वीकार करेंगे उसे कभी . निसके लिए न घाप युद्ध कर सर्के घ्रमी ?"-कहा कृष्णा ने—''घैर्य न इतना थकने दो , कार्य समय सापेन्य, रहो, फल पकने दो।" "यही बात है तात !" युधिष्टिर तब बोले— "प्रथम हमारा नियम यहाँ पूरा हो ले। इप्ट पाप-जय-हेतु पुषय ही, पाप नहीं , पा सकते हैं वह सुयोग हम श्राप यहीं। सिहासन यदि गया, कुशासन मिला मुभे , र्थौरों का यह नहीं, स्वशासन मिला मुके। क्या इतना ही प्याज यथोचित न था मुमे ? मुम्मसे मेरे व्यथित हुए, यह व्यथा मुमे । मैंने जो कुछ किया, हो चुका है वह तो , जो था मुफको मिला, लो चुका है वह तो। इतना भी विश्वास दिलाऊँ मैं कैसे . होंगे मुफसे कर्म न घागे भी ऐसे ? घ्रनुचित मुमपर द्रुपदसुता का रोप नहीं , करदें मेरा त्याग श्रनुज, तो दोप नहीं। मेरे पीछे किन्तु उन्होंने सभी सहा . तो मेरा क्या गया, मुभे क्या प्राप्य रहा ? घव भी समभा नहीं इसे मेरे मन ने , मॉगा सीघे क्यों न राज्य दुर्योघन ने ?

मुभसे कहते उसे घात्म-संकोच हुम्रा , वंचक बनते हुए न रंचक सोच हुचा ! मैं घ्रपने में घ्राप न नियम-विरुद्ध रहा , द्यूत घ्रपूत, परन्तु स्वयं मैं शुद्ध रहा। नहीं युद्ध भी भला, किन्तु करना होगा . स्वत्व धर्म पर हमें चूम मरना होगा। करनी होगी तदिं प्रथम सज्जा हमको, दॅगे यों ही नहीं निमन्त्रण हम यम को। यह जो हमको समय मिला, हम बल जोडॅ,-भीतर का बल, तभी विजय के फल तोईं।" श्रर्जुन बोले-- "भले न समभे बुद्धि कभी, मन से श्रनुगत सतत द्यार्थ के श्रनुज सभी । चिन्ता हमको नहीं वचकों के बल की , चुद्र भीरु ही छाँह पकडते हैं छल की l उन्हें हमारी हानि घन्त में भरनी हैं, पर धव निश्चय हमें प्रतीचा करनी है।" बोला घृष्टद्युम्न—''कठिन है बात यही , पर जो सबको याह्य, मुफे भी सह्य वही।"

ष्रितिथ विसर्जित हुए प्रेम - पूजित होकर, हिर सह शिशु-वश चली सुभद्रा मी रोकर। पांचाली से कौन कह सका चलने को, भेजे उसने ष्रमुज - संग सुत पलने को।

''जीजी, तुम तो सहज नागरी सुकुमारी, वृन्दावन – सी घनी बनी सुफ्तको प्यारी । उचित नहीं यह एक तुम्हीं सब भार धरो , निज सेवा के धर्थ मुभे स्वीकार करो।" जब यों रोकर कहा सुभद्रा ने नत हो, कृष्णा वोली मेट उसे ममहित हो। -''भद्रे मेरे लिए न कर चिन्ता उर में , वन से भी मैं बहुत सह चुकी हूँ पुर में! गोदी में शिशु लिये चली तू भी वन को , तो क्या होगा सह्य स्वामियों के मन को ? सह तू, रह, संकुचित क्यों न लजवन्ती-सी, रयक्त न हों हम उभय सहउ दमयन्ती-सी।" ''ष्यार्ये, शिशु भी ष्याज ष्यमागिन का पिछ्डा , सभी वितार्थों, सभी भाइयो से विछडा ।" ''मेरी पगली बहन, व्यथा मत दे मुफको , मेरे पांचों पुत्र समर्पित हैं तुमाको। जाते ही तू बुला लीजियो वहीं उन्हें, पर न प्यार ही प्यार की जियो कहीं उन्हें ! बढ़ा चली तू छाप बोम छपना भोली ,'' , ''घनुगृहीत मैं हुईं'' सुभद्रा मुक बोली।

## अख्न-लाभ

5

''तुम्हें बहुत, पर मुभे समय लगता है स्वरूप , कहाँ गये हैं, कौन कहे, कितने युग कल्प ? हमें पाशुपत घस्न प्राप्त करना है तात !" धर्मराज ने कही भाइयों से यह बात I ''श्रर्जुन, इसके लिए करो तुम तपःप्रयास , मुम्मको यह निर्देश दे गये वेदन्यास।" षर्जुन ने सीभाग्य मानकर किया प्रयागा , शुभ शकुनों ने बता दिया भावी कल्यागा I हिमगिरि-वन में किया उन्होंने तप धारम्म , प्राकर वोला एक विप्र-"यह कैसा दम्भ **!** तप करते हो चौर घरे हो तुम यह शख ?" <sup>ते</sup> हँस बोले—''नहीं हमारे देव निरस्र।" ''वचक भी हैं विबुध परन्तु इसीके साथ !'' ''नहीं नहीं, वे महादेव हैं भोलानाथ !" "तदपि रजोगुगा-चिह्न नहीं क्या यह कोदगड !" ''घावश्यक यह दुए-दगड के घर्थ घालगड I

ष्यस्त - हेतु ही यत्नशील होकर मैं धाप , कहें धाप ही, त्याग करूँ कैसे निज चाप ? धाज़ा हो, ष्या सके घापके यदि यह काम , मान्य, इसीसे मिला मुमे गान्डीवी नाम ।" तुष्ट हुष्रा द्विज ष्यौर दे गया घाशीवीद , ''प्राप्त करो तुम तात, शीघ्र ही शिवप्रसाद ।"

व्रत में रत वे रहे ष्रभिन्नु ष्रयाचक सन्त , उनके तप से पिघल उठा मानो हिमवन्त। जहाँ प्रप्तरा - विद्या, वहाँ यह वया उत्पात , वन-विचरम्। में किया एक शुकर ने घात। विद्युइंष्ट्रा लिये उपद्रव मूर्ति प्रचयड , लगा पार्थ को, दूट पड़ा भू पर धन-लगड। भागे दन्ती इधर उधर सुन घुर घुर घोर . स्वयं सिंह श्रा सके न उस उद्धत की श्रोर। खर्डी सटाएँ देख जटाधर वट - से वृद्ध , कॉप उटे, जा चढ़े भाग कर •िजन पर ऋचा। एक कूट के खड्ग हो गये उससे खर्व , उलटे सींगों भगे वन्य सेरिभ गतगर्व। मुख लम्चा कर लपक छोड़ता मुस्तकगन्ध , भपटा मेदुर सीध वाँघ कर मद से घ्रन्ध। द्भृता भर था घरा, भार से घँसें न पैर, ना सकता था कौन तरलता उसकी तेर?

सम्मुख त्राती हुई भूल त्रापत्ति त्रथाह , ष्मर्जुन उसे सराह उठे,-बोले वे-''वाह !'' नाह न सुन कर किये घाह सुनने की चाह, टूटा उनपर बागा - वेग से विकट वराह । पर क्या वह सह सका पुरुष के शर की बाढ़. निज दंष्टा से प्रखर लगी नर की वह दाढ़। किन्तु पार्थ ने वहाँ विद्य पाये दो वारा , भौर सुनाई दिया शंख-सा उन्हें विषाण्। चौंक पड़े वे देख उसी चागा एक किरात , सुद्ढ लचीले लौह - त्रुल्य था जिसका गात। वन्यचरों का प्रकट हुन्ना मानो कुलदेव , वनी बनी वर जिसे नागरिकता स्वयमेव ! जब दोनों जन मान रहे थे निज घ्रापमान , उसके मुख पर खेल रही थी मृदु मुसकानं। उभय भटों की हुई भयकर - सी वह मेट, ''यह मेरा घ्राखेट,'' ''कहाँ तेरा घ्राखेट ?'' वचनों से घ्रागया कर्म में वाद-विवाद , बागा रूप रख चला पार्थ का क्रोघोन्माद। पर विशिखों ने किया प्रकट विस्मय बाहुल्य, जव वे निष्फल गये भिल्ल-तनु पर नृगा-तुल्य ! विस्मय-से भी श्रिधिक लगा उनको श्रपमान , भुजवल का ही शेप भरोसा रहा महान । मल्ल-युद्ध की ठान जा भिड़े उससे पार्थ, हार जीत की वही कसौटी एक यथार्थ।

पर विपन्न के महावन्न पर फिलमिल फूल, उनपर हँसने लगे मंजु माला के फूल ! "यह माला तो वही, सुभीसे जो घ्रव्याज, पार्थिन-पूजन-समय चढ़ी थी शिव को घ्राज !" बस विजली-सी कौंघ गई, विसरा सब वैर, हाथ जोड़ रह गये पकड़ वे हर के पेर I ''मैं प्रसन्न हूँ, रहा ठीक ही मेरा स्वॉग , तुमे पाशुपत दिया, धौर जो चाहे माँग।" "विभो, भवानी-सहित मिले भव, घ्रब क्या शेव ? सब जीवन का सार रूप यह एक निमेष।" ''विजयी हो,'' कह हुए उघर हर धंतभू'त , रथ ले घाया इधर वहाँ सुरपति का सूत। ''शिव-दर्शन का सुफल उपस्थित यह हे वीर ! बनो इन्द्र के छतिथि स्वर्ग में तुम सशरीर।" "जो घ्याज्ञा" कह हुए पार्थ प्रस्थित तस्काल , मुका परम सौभाग्य-भार से उनका भाल।

माया पृथिवीपुत्र, उठा उरसुक सुरलोक , उसका पथ कव कीन कहाँ सकता है रोक ि सुरवालाएँ वनी सुमन बरसा कर मूर्ति , चिर सुर-यौवन, किन्तु रुचिर यह नर की स्फूर्ति । बोला नत सिर सूँघ इन्द्र—''तुम यहाँ प्रवाध , पूर्णकाम हो सप्रयोग दिव्यायुघ साध ।" "श्रनुग्रहीत मैं।" किया पार्थ ने पुनः प्रगाम , श्रोर किया श्रारम्भ यथाविधि श्रपना काम।

एक रात उर्वशी अप्सरा - मिण सविलास , दिव - विभूति - सी हुई उपस्थित उनके पास । ष्मागे बढती हुई तनिक तिरह्मा तन मोड , रूप-गन्ध की फलित ललित लपटें-सी छोड़ ! चलती फिरती कल्पलता रस - रग - विभोर, ष्ट्राकर्षित - सी हुई श्वाप नव नर की **घोर।** मदिर दृष्टि से मनःसृष्टि के स्वप्न बिखेर, विह्वल होती हुई छाप भी उनको हेर ! ्तूपुर - रव से मुखर बनाती मृदु मुसकान, नर को करने चली भ्रप्तरा सुधा - प्रदान ? मधु लाया क्या यह धपूर्व मद की छ्वि घाँक , उठी मदन की प्रागा - प्रतिष्ठा जिसमें फाँक 🕻 गगन-सिन्धु ने दिया उन्हें यह रत्न विशेष, सुर भी जिसको देख रह गये थे प्रनिमेष ! **उहर गई थी लहर चंचला की - सी कान्ति**, मानो कान्ता न थी, किन्तु कान्ता की भ्रान्ति ! तनिक मुकी थी घरे भरे यौवन-घट भार, मॉॅंग रही थी घलस इंगितों में घाघार चौंके ष्रर्जुन एक वार उसको ष्रवलोक, फिर मी वे स्थिर रहे चपल उत्सुकता रोक।

उनको विस्मित देख सुतनु सस्मित तत्काल बोली उन पर डाल दशन - किरगों का जाल-''तुम उदास-से मुभे दील पडते हो शूर! हुई यहाँ भी नहीं मनोवाधा क्या दूर '' ''उस वाधा का देवि, ष्रवनि पर ही उपचार , स्वर्ग - भोग का कहाँ आज मुमको अधिकार ? श्रव भी मेरे श्रार्थ-चरण वन - कंटक - विद , ष्पौर-""ष्पौर क्या, कहो घहो ! यदि न हो निषिद्ध।" ''मैं किस मुहँ से कहूँ याज़सेनी की बात , बीत रहे हैं किस प्रकार उसके दिन रात। त्रिविधि पवन में यहाँ उसीकी ठंडी साँस , गड़ती है इस व्यम हृदय में गहरी गाँस। नन्दन - वन के फूल फूल में व्यथा-विभोर, उसका मुख ही ताक रहा है मेरी श्रोर ! इसी ताप से पड न सका ठंडा यह देह , मृत्यु विना क्या भोग्यं घ्रमृतमय यह शुभ गेह ।" ''पर क्या निश्चित नहीं लिया-सा वह प्रतिशोध ? उसमें घव भी तुम्हें हो रहा संशय-बोध ? -इस शरीर से सुलम नहीं निश्चय यह घाम , क्या इसका श्रपमान उचित है हे वरवाम !" ''मैं ऐसा हतबुद्धि नहीं, यद्यपि हतभाग्य ,'' ''तो घाघो प्रिय, दूर करो मिथ्या वैराग्य।'' ''सुन्दरि, सममो नहीं मुफे तुम ऐसा घन्ध, जो मैं देख न सक्हें शक से निज सम्वन्ध।

तुम मेरी जन-" "रहो, न लो जननी का नाम , उसकी तुलना रहे, मुक्ते उससे क्या काम ? मैं किसकी माँ-बहन । छौर पत्नी भी श्राह! एक प्रेयसी मात्र, करूँ जिसकी भी चाह । पर मैं इतनी सुलभ नहीं, समको यह ठीक, श्रपना सचा स्वप्न न कर दो श्राप श्रलीक l तप करते हैं घीर साधते हैं जब योग, पाते हैं तब क़ती भाग्य से ऐसा भोग।" ''रहें तुम्हारे भाव तुम्हारे मन के साथ, पर मेरा मन रहे निरन्तर मेरे हाथ।" ''तब तुमको यह नहीं सोहता नरवर-वेष, क्लीब - रूप में रहो, श्रौर क्या कहूँ विशेष !" ''स्वस्तिवाद-सा शिरोधार्य है यह श्रमिशाप ,

किसी रूप में रहूँ, किन्तु नि**र्मंय-निष्**षाप।"

## तीर्थयात्रा

''श्रार्य, घर्जुन के विना सव रिक्त-सा है , काल कटु या ही, श्रिधिक श्रव तिक्त-सा है। हाय ! जैसों के लिए वैसे न होकर, ष्याज हम ऐसे हुए सर्वस्व खोकर !" काम्य वन में भीम को यों देख छस्थिर . सहनशील प्रसीम-से वोले युधिष्ठिर-''तात, छलियों से छले जाकर छके हम, किन्त निज में तो भले ही रह सके हम। यदि खलों के साथ निज सीजन्य सोते, तो उन्हीं जैसे स्वयं क्या हम न होते ? भेद हममें छौर उनमें फिर कहाँ था।" ''भेद ? सचमुच !'' भीम बोले—''वह यहाँ था !'' बीच में ही द्रौपदी कहने लगी यों— वह भरी थी ही, उमड वहने लगी यों— ''मेद भी क्या, एक है जब राज्य-भोगी . दूसरे धापदस्य - धावश - धाकाल-योगी !

तुम मेरी जन-" "रहो, न लो जननी का नाम . उसकी तुलना रहे, मुक्ते उससे क्या काम १ मैं किसकी माँ-बहन । घौर पत्नी भी घाह ! एक प्रेयसी मात्र, करूँ जिसकी भी चाह । पर मैं इतनी सुलभ नहीं, सममो यह ठीक, ध्यपना सच्चा स्वप्न न कर दो घ्राप घ्रालीक I तप करते हैं भौर साधते हैं जब योग . पाते हैं तब क़ती भाग्य से ऐसा भोग।" ''रहें तुम्हारे भाव तुम्हारे मन के साथ, पर मेरा मन रहे निरन्तर मेरे हाथ।" ''तब तुमको यह नहीं सोहता नरवर-वेष, क्लीब - रूप में रहो, छौर क्या कहूँ विशेष !" ''स्वस्तिवाद-सा शिरोधार्य है यह घ्रिभशाप ,

किसी रूप में रहूँ, किन्तु निर्मय-निष्पाप।"

''हाय देवि ! हमें न यों लिज्जित करों तुम , कव समय प्रावे, समर-सज्जित करो तुम। हम यहाँ भी आर्य की ही गोद में हैं, यदि तुम्हारा दुख न हो तो मोद में हैं।" कह चुके जव यों नकुल-सहरेव मिलकर, फूल-से महके युधिष्ठिर घाप खिलगर-''भारयशाली घ्रौर किसका कोड़ ऐसा — है जुडा जिसमें श्रनोखा जोड ऐसा। याज़सेनि, नहीं मुम्तीपर त्रास घाया , राम ने भी एक दिन वनवास पाया। यातना भोगी तुम्हींने क्या श्रकेले ? जानकी ने भी भयकंर कष्ट भेले। साध्वि, सावित्री न क्यों तुमको कहूँ मैं १ चाहता हूँ. सत्यवान वना रहूँ मैं। तुम जहाँ हो, मृत्यु - वाधा भी हरोगी, घैर्य रक्लो, हम तरेंगे, तुम तरोगी। स्ववल से ही धर्म पलता है जनों में एक रस है शील भवनों में - वनों में । दुःख पहले चौर पीछे सुख भला है, पुत्र-दर्शन प्रसव-पीडा में पला है। गर्त्त में अब भी नहीं नल-सा गिरा मैं , हार एकाकी कहाँ मारा फिरा मैं ? ष्पान भी तुम घौर भाई साथ मेरे, ष्प्रौर हैं वे द्वारका के नाथ मेरे।

जो हुष्या सो हो गया मेरा, रहे वह , पर तुम्हारा पतन मन कैसे सहे यह है हाय ! हारे ही नहीं तुम तो यके हो, ज़ुबध तक होते नहीं, इतने छके हो ! द्वार पर निनके मतगन भूमते थे, षौर जिनके नख चमूपति चूमते थे, घूमते कुश-कगटकों में रज-सने हो ; **जौर सहवासी श्रुगालों के बने हो !** कौन था, जिनका धनुप्रह नो न चाहे 🕻 बन क्रपा-भाजन न प्रपने को सराहे ? ष्याज वे दयनीय सबके हो रहे हैं, वेच घर-घोडा गहन में सो रहे हैं! किन्तु यह सब देखकर जब जी रही मैं, ष्पीर किंवत चीर श्रपना सी रही मैं, तब घहो ! घिकार दूँ मैं घौर किसको ! मैं वही हूँ, मृत्यु भी श्राई न जिसको । निम्न गति जल की, घनल की उच गति हैं, प्रकृत तप से भी तुम्हें मानो विरति है !" ''देवि, तप ही श्राज मेरा जी जुडाता , पर घनल की उष्ण्ता भी जल बुफाता !" "हाय नाय, भले तुम्हें व्यापे न वाधा, ष्माप ही तुमने उसे है श्राज साधा। किन्तु जो ये दो घनुज कोमल कुसुम-से , क्या नहीं उच्छित्र-से हैं घाज तुमसे ?"

"हाय देवि । हमें न यों लिज्जित करो तुम , कव समय श्रावे, समर-सज्जित करो तुम। हम यहाँ भी आर्य की ही गोद में हैं, यदि तुम्हारा दुख न हो तो मोद में हैं।" कह चुके जब यों नकुल-सहदेव मिलकर, फूल-से महके युधिष्ठिर छाप खिल ३ र-''भाग्यशाली घ्यौर किसका कोड ऐसा !— है जुड़ा जिसमें घ्रनोखा जोड ऐसा। याज़सेनि, नहीं मुमीपर त्रास प्राया, राम ने भी एक दिन वनवास पाया। यातना भोगी तुम्हींने क्या घ्रकेले ? जानकी ने भी भयकंर कष्ट भेले। साध्वि, सावित्री न क्यों तुमको कहूँ मैं ? चाहता हूँ. सत्यवान बना रहूँ मैं। तुम जहाँ हो, मृत्यु-वाधा भी हरोगी, चैर्य रक्लो, हम तरेंगे, तुम तरोगी। स्ववल से ही धर्म पलता है जनों में एक रस है शील भवनों में -वनों में 1 दुःख पहले चौर पीछे सुख भला है, पुत्र-दर्शन प्रसव-पीडा में पला है। गर्त्त में श्रव भी नहीं नल-सा गिरा मैं , हार एकाकी कहाँ मारा फिरा मैं ? ष्राज भी तुम घौर भाई साथ मेरे, घौर हं वे द्वारका के नाथ मेरे।

ष्रश्रु निकले थे सभा में जो तुम्हारे,
तुम् बहे समभो उन्हींमें शत्रु सारे।
वे हमारे मार्ग के तारे सुमानी,
निज प्रहरणों पर उन्हींका प्रकर पानी।
'यदि खलों से भी मला वर्ताव होगा,
तो भलों के प्रति घलग क्या भाव होगा।'
भीम का यह तर्क कोरा तर्क रूखा,
हस-मानस क्या वर्कों के हेतु सूखा।'
सुजनता सर्वत्र ष्रपनी रीति होगी
सज्जनों के साथ समिषक प्रीति होगी
श्रेष्ठ निष्किय भी कुटिल उद्युक्त से मैं,
सत्य से सम्बद्ध ष्रच्छा मुक्त से मैं।''

मान्य लोमस मुनि वहाँ सहसा पघारे, कर चुके थे तीर्थ जो दो वार सारे। वे सुखद संवाद लाये थे त्रिदिव से, ''पा चुके हैं पार्थ पाशुपताम्न शिव से। हो रहे देवायुधों में श्रव निपुण हैं, साथ ही वे सीखते गन्धर्व - गुण हैं।" कर्यागत सबके हुई ज्यों ध्रमृत-धारा, गर्व से सवको युधिष्ठिर ने निहारा। फिर विनत हो श्रतिथि का श्राभार माना, मूल्य धर्जुन के विरह का प्राप्त जाना।

सदय मुनि बोले-"रुचे तो कुछ विचर लो , तीर्थ-यात्रा क्यों न तुम इस बीच करलो ?" ''प्राप्त यह तो पूर्ण से भी घा घिक हमको , कौन छोड़ेगा भला निज पुरायतम को ? पूर्वजों के त्याग-तप की समृति वहाँ है, चारणा है, धारणा है, घृति वहाँ है। नियम - संयम - साधना - चमता - चमा है , श्रीर धपनी पुरायमूमि - परिक्रमा है। मार्ग - दर्शक आप - सा ज्ञाता रहेगा, विषय का विश्वस्त व्याख्याता रहेगा। यों कहीं भी तीर्थमय हैं छाप योगी, पर किसे नव लाभ की लिप्सा न होगी।" धर्मसुत प्रस्तुत उसी चाग् थे समुत्सुक, पर चले शुभ योग में सब तीन दिन रुक । गोमती में निखर सरयू में नहाये, फिर सभी संगम-सुधार्थ प्रयाग ष्याये। मग्न हो काशी-सद्श शिव की दया में . श्राद्ध करके उभृग्।-से उमरे गया में। मिलन गंगा घोर सागर का जहाँ था, चार रस भी हो उठा मधुमय वहाँ था ! एक तनु में ही न पाकर तोष गंगा, वन गई शततनु, सहस्र-तरंगमंगा! दृष्टि-गति उस दृश्य ने किसकी न हर ली ? कह युधिष्टिर ने 'षहा !' फिर घाह भर ली-

ष्रश्रु निकले थे सभा में जो तुम्हारे,
तुम् बहे समभी उन्हींमें राष्ट्र सारे।
वे हमारे मार्ग के तारे सुमानी,
निज प्रहरणों पर उन्हींका प्रकर पानी।
'यदि खर्लों से भी भला वर्ताव होगा,
तो भलों के प्रति घलग क्या भाव होगा।'
भीम का यह तर्क कोरा तर्क रूखा,
हंस-मानस क्या वर्कों के हेतु सूखा।'
सुजनता सर्वत्र ष्रपनी रीति होगी
सज्जनों के साथ समिषक प्रीति होगी
श्रेष्ठ निष्क्रिय भी कुटिल उद्युक्त से मैं,
सत्य से सम्बद्ध ष्राच्छा मुक्त से मैं।"

मान्य लोमस मुनि वहाँ सहसा पघारे,
कर चुके थे तीर्थ जो दो वार सारे।
वे सुखद संवाद लाये थे त्रिदिव से,
''पा चुके हैं पार्थ पाशुपतास्त्र शिव से।
हो रहे देवायुषों में घ्रव निपुण हैं,
साथ ही वे सीखते गन्धर्व - गुण हैं।"
कर्यागत सबके हुई ज्यों घ्रमृत-घारा,
गर्व से सबको युधिष्ठिर ने निहारा।
फिर विनत हो घ्रतिथि का घ्रामार माना,
मूल्य घ्रर्जुन के विरह का प्राप्त जाना।

सदय गुनि बोले-"रुचे तो कुछ विचर लो , तीर्थ-यात्रा वर्यों न तुम इस बीच करलो ?" ''प्राप्त यह तो पूर्ण से भी घा विक हमको , कौन छोडेगा भला निज पुरायतम को ? पूर्वजों के त्याग-तप की समृति वहाँ है, चारणा है, धारणा है, घृति वहाँ है। नियम - संयम - साघना - चमता - चमा है , श्रौर धपनी पुरायभूमि - परिक्रमा है। मार्ग - दर्शक भ्राप - सा ज़ाता रहेगा, विषय का विश्वस्त न्याख्याता रहेगा**।** यों कहीं भी तीर्थमय हैं घाप योगी, पर किसे नव लाभ की लिप्सा न होगी ।" धर्मसुत प्रस्तुत उसी चाग् थे समुत्सुक, पर चले शुभ योग में सब तीन दिन रुक। गोमती में निखर सरयू में नहाये, फिर सभी संगम-सुधार्थ प्रयाग प्राये। मरन हो काशी-सदृश शिव की दया में , श्राद्ध करके उभृग्-से उभरे गया में। मिलन गंगा घौर सागर का जहाँ था , न्नार रस भी हो उटा मधुमय वहाँ था ! एक तन्तु में ही न पाकर तोप गंगा, शततनु, सहस्र-तरंगमंगा! दृष्टि-गति उस दृश्य ने किसकी न हर ली ? कह युधिष्ठिर ने 'घहा !' फिर घाह भर ली-

''हाय जल से भी मनुज-कुल घाज पिद्धड़ा , जल मिला जल से, मनुज से मनुज विद्यड़ा !''

घुमकर चारों दिशाश्रों में यथाविधि . प्राप्त कर तप-त्याग की घनुपम कथा-निधि , बाल्य वय-सा चाच फिर पाकर निराला . निज घ्रगत-गत सब उन्होंने देख डाला ! की न तीर्थों की उन्होंने मात्र यात्रा र्घौर भी उनकी बढ़ा दी मान-मात्रा । प्राक्तिक सौन्दर्य से वे भान भूले . वन वसे मन में, रहे चिरकाल फूले! देखते थे हश्य नित्य नये नये वे . धन्त में गिरि गन्धमादन की गये वे । सहज था. किसको वहाँ का पन्य चलना १ घन गहन में कितन किरगों का निकलना ! धिद्रि स्वागत कर उठा हिम-हास करता , था निप्तर्ग वहाँ निरन्तर वास करता। ष्या गये कैसे. कहाँ से, कव, कहाँ वे , ष्राप ष्रपने को विचित्र लगे वहाँ वे l प्रकृति-प्ररुष-दुर्ग-सा सम्मुख खडा था , किन रहस्यों से भरा, कितना घडा था ! "धनुज, लगता है मुमे इस ठौर ऐसा, मनुज का संसार है संकीर्ग कैसा!

केश क्या, निज रोम तक इसने पकाये, काल कितने देख इसको श्रक्षचकाये। सिद्ध योगी - सा समाधि-निमय है यह , भूमि से उठ गगन से संलग्न है यह ! ऊँचे घौर मोटे देवदारु - समान वृत्त इसके निकट छत्रक - तुल्य छोटे ! मय - से होकर जलद स्रोतस्वरों में , मकडजाल वने पढ़े हैं गह्नरों में ! बाहु नभ में श्रीर पद पाताल में हैं, प्रकट कटि-पर विरिपयों के जाल में हैं। शैलराज सहस्र शीर्पोपम बड़ा है, वरद विभु-सा श्रभय - मुद्रा में खडा है ! सरस शत शत निर्भरों के नीर से हैं, द्रवित-सा यह प्राग्। प्यौर शरीर से है ! ठौर घन्तविद्य तृष्णा-शान्ति का यह , है ठिकाना एक ही ध्रक्लान्ति का यह । डाल दरियों पर घटार्थ्यों की जनिका , सभ्य श्वापद भी वना इसकी घ्रवनि का ! एक रव की गूँज कितने ठौर से है , वन गई वसुधा वनी इस मीर से हैं। उठ तपन को यदि न शान्त किये रहे यह , लोक उसका तेज तो कैसे सहे वह ? शून्य भरकर यह रजत-मन्दिर वढ़ा है. मिहिर हीरक-कलश-सा इस पर चढ़ा है! धवनि-म्रम्बर् का यही मध्यस्य म्रप्ना, सुन रहा है ध्यान में हँसना-विलपना। वहुत से भ्रभियोग हम ये सग लाये, पर यहाँ तो एक से ध्रपने-पराये! सग हैं सस्कार, हम जावें जहाँ भी , खल रहा श्रपमान कृष्णा का यहाँ भी ! द्रौपदी की ही कसक है शेप सुम्पर्में , <sub>धान्यया</sub> किस पर यहाँ विद्वेष सुम्पर्मे ? भीम, अपनी कुल-वधू अति मृदुलगात्रा , कर सकेगी यह यहाँ किस भाँति यात्रा ?" भीम भ्रमज से कहें कुछ ध्यान करके , सुन पडे तब तक वचन उनको भ्रपर के-. ''तात, ध्रम्बा के लिए चिन्ता नहीं है , इन दिनों उनका वडा वेटा यहीं हैं।" थ्रा, घटोरकच नत हुआ सहसा पदों में , चमक विजली-सी गई उन गद्गदों में।

प्रवल पशु से ये मनुज-से ग्रग उसके।

ग्रीर भी कुछ पुर्यजन ये संग उसके।

ग्रीर भी कुछ पुर्यजन ये संग उसके।

''वत्स, ऐसे ही हमारे प्रिय रही तुम ,'

पवन में सर्वत्रगित सिक्तय रही तुम।"

ग्राज फूली,

ग्रीपदी सहसा लता-सी प्राज फूली।

प्यार कर उसकी तिनक निज दुःख भूली।

''साथ क्या जननी नहीं ?' 'पश्चिम गई है , खोजती फिरती वधूटी नित नई है !" हँस पढी सुन द्रौपदी, कुछ भुक गई वह , ष्राप कुछ कहने चली पर रुक गई वह I वात प्राकर रह गई उसके नयन मे-''सफल हो वर-चयन तुल्य वधू-चयन में ।" ''राजस्य-समाप्ति पर हम इधर घ्राये. हश्य हिमगिरि के मुक्ते भरपूर माये। ष्णाप सब भी तीर्थ करते श्रा मिले है चलान्तिवश कृश किन्तु मुख क्यों घ्रनिखले हैं ?" ''घोह ! तव तुभको पता क्या, लाल मेरे ,-पकड कर खींचे गये हैं वाल मेरे !" ''श्रम्ब, तुम क्या कह रही हो ? हाय ! बोलो . दीन-सी क्यों हो रही हो ? भेद खोलो !" "तात, उस दिन तू हमारे साथ रहता , तो मुभे विश्वास है. तृ तो न सहता।" फह सभी वह कुछ न, किसने वर्यो सताया . धर्मसूत ने ही उसे सब कुछ वताया। काठ था ही, हो उटा वह छाग सुनकर, पीस पहले दॉत बोला सीस धुनकर-"हाय। ये दुष्कृत धासम्भव दानर्वो से . हम निशाचर ही भले तुम मानवों से ! तुम यैधो, मैं क्यों वैंधू उस पाप-पर्या से , तात, श्रव मुम्नको कहाँ श्रवकाश रण से ह

मॉ, डरो मत, में श्रकेला क्या कलँगा, यदि मह्ना, मार कर ही में मह्ना। पापियों में बल कहाँ, वे क्या लहेंगे ? चौंक कर सोते न सोते उठ पहें गे। रात का दुःस्वप्त में उनका बन्ँगा, भौर उनको दिन दहाड़े ही हनूँगा।" जल रहे थे नेत्र उसके दो कुर्जो-से, कस घरा उसको युधिष्ठिर ने मुजों से । रोक पाई कठिनता से दीर्घ बाहें, 'वत्स, हम जो कह चुके उसको निवाहें। युद्ध यदि प्रनिवार्थ है तो हम करेंगे, मारंगे - मरंगे । भार्गे - वीर - समान ्र तेरा शौर्य-वीर्य सराहता हूँ , तात, र्मा निर्द्धन्द्वता से चाहता हूँ। द्वन्द्व भी निर्द्धन्द्वता से घा रहे हैं, तीर्थ का फल-सा उन्हें हम पा रहे हैं। भ्रन्ततः तव तक हमारे साथ रह तू, भीर प्रपनी प्रस्विका का भार सह तू।

वस्तुतः सवको वहाँ उसका स्मर्गा था ,
कए-कीलक वह कवच चिन्ता-हर्गा था ।
दीर्घ कन्घों पर चढ़ाये द्रीपदी को ,
लाँघता वह महज कुल्या कह नदी को ।

"श्रम्व, ऊँचे फल मुभे धव तोड़ देना, सुँघती हो फूल तुम सो धाप लेना ! श्रवण तो मैं चन गया हूँ श्रान श्राधा , किन्तु दशरथ-वागा की है पूर्ण वाधा।" "चुप, घरे, ऐसा विनोद भला नहीं है।" ''श्रम्ब, मुक्तमें सरल सत्य, कला नहीं है ! कौरवों के हैं सुने वे कर्म जब से, हो रहे हैं बिद्ध मेरे मर्म तब से। ष्रानृत लगता है मुभे जीना जगत में , में समाना चाहता हूँ शुद्ध सत में! किन्तु माँ, यों ही नहीं यह जन मरेगा, प्रथम. जो कर्त्तव्य है, उसको करेगा !" ''वत्स, तूतो कर रहा है चाध्य मुक्तको सोचने को-न्या चमा ही साध्य मुफ्तको ?" ''माँ, चमा है दराड में ही पापियों की ; धन्यथा ध्रमिवृद्धि पर - संतापियों की I" "वत्स, तच जी तू इसीके यर्थ जग में वन्धनों की मुक्ति तो है एक डग मं! देख यह मधु-चक तू जी तो जुड़ाना, 'पर ऋपा कर मिन्नकाएँ मत उड़ाना !''

<sup>-</sup>मार्ग ही राचस न श्रागे थे वनाते , कन्द मूज फलादि भी वे खोज लाते ।

किन्तु देख प्रचगड धाँघी घौर पानी एक दिन कलपान्त ने भी हार मानी ! ले उठी थी भूमि उर्ध्वश्वास उसहा , रो उठा था व्योम का प्रति रोम दुखहा! घोर हाहाकार दोनों कर रहे थे. तिमिरि में सब जन्तु जीते मर रहे थे! राज्ञर्सो ने कोट-सा श्रपना बनाया . भीर ज्यों त्यों कर नरों ने त्राण पाया । भापको भी देख पाता था न कोई, गिर स्वयं विजली कहीं थी प्राज खोई! उपल की-सी कठिन जल-घारें विषम थीं . ककरों की कीटि बौद्यारें विषम थीं। खव महागिरि भी कहाँ तक थिर रहेगा ? दो भर्यों में पढ उड़ेगा वा बहेगा! भाग्य मे ही घूम दायें श्रौर वार्ये गिर रही थी टूट कर लघु-गुरु शिलायें। मत्यु को थी श्राज सबकी प्रागा-तृष्णा , पथम मरने को हुई हतचेत कृष्णा। "पुराय-पथ में मरगा भी मगल हमारा !" धर्मधन बोले-''यही तो धन हमारा।" याज्ञमेनी पर उन्होंने हाथ फेरा, 'यन्त में मिटने लगा उनका श्रेंघेरा। णै फटी, स्थिर हो प्रकृति फिर मुसकराई, प्रौर सचने सहन सुख की साँस पाई।

शान्ति घारण की मरुद्गण ने, वरुण ने , स्वर्ण-पट सबको दिया ष्राकर ष्ररुण ने । 'तृ न होता ष्राज, क्या होता न जाने ।' 'कौन माँ हैं. जो न वेटे को बलाने ! किन्तु तुमने ष्राह ! मेरी पीठ ठोकी !' जो हँसी ष्राई घटोत्कच ने न रोकी । बदिरकाश्रम पहुँच वे सब कष्ट भूले , गन्धमादन के फलों के बीच फूले।

एकदा वन में वृकोदर थे विचरते— विमन-से वे हो गये कुछ ध्यान करते। एक ध्रजगर ने उन्हें इस बीच घेरा , श्रौर चौंका कर चलित-सा चेत फेरा। निकट थे श्रयंज, चिहुँक सुन दौंड़ श्राये, यस्त उनको देख श्राकुल धकचकाये l पर सँभल वोले-"'सरीसृपराज, सुनलो , भीम को दो मुक्ति वा निज मृत्यु चुनलो । हम नहीं वे नर, जिन्हें वन जन्तु खा लें , निहत भी हम भानु-मग्डल मेद डालें ! लाम क्या हमको तुम्हारे मारने से ? काम है निज प्राग्य-धन ही धारने से।" ''साधु साधु । परम्परा मेरी वनी है, धान उसमें धर्मनन्दन - सा घनी है !

मैं नहुष पूर्वज तुम्हारा, पाप छूटा। लोक में करनी रही मेरी ध्रपूरी, तात, करनी है तुम्हें वह ध्राप पूरी। नत हुए ध्रमज अनुज यह सुन सजल-से! "तात, हमको मिल गये तुम तीर्थ-फल-से। दर्शनों का लाभ यह लेकर फिरें हम, यों उठें. जिसमें न फिर उठ कर गिरें हम।"

वत्स, तुमको देख मेरा शाप छूटा,

धर्म-कर्म सुगांग तट पर सांग करते , बाट में वे थे घनंजय की विचरते। चौंक उठती द्रौपदी कुछ बात कहते , श्रुति-नयन उसके सदा सोत्कगठ रहते। घाण ने भी सजगता उस दिन दिखाई, तुरिंग उसको र्खीच गगांतीर लाई l कमल एक सहस्रदल उसने निहारा , रूप-गद्य-सुवर्गा पर क्या कुछ न वारा l प्रिय पुरोगम-सा उसे प्यारा लगा वह 🛭 घूपमय निर्धुम दीपक-सा जगा वह l पंठ कर जल में उसे उसने उठाया , स्वामि-योग्य प्रपूर्व यह उपहार पाया l लॉट फट उसने युधिष्ठिर को दिया वह , चितत हर्पित हो उन्होंने भी लिया वह I

"मूल सह कुछ घौर ऐसे फूल पाती, तो उन्हें घपने यहाँ भी मैं लगाती! पर न हो यह हेम-मृग ही घन्य कोई! तो इमे लेकर न होगा घन्य कोई!" मुसकराई द्रीपदी हँस मीम बोले— ''किन्तु क्यों प्रिय प्राप्य छोडे जूम जो ले! तुम रहो निश्चिन्त, मैं वढ़ खोज घाऊँ, यल में ही रल है, तो क्यों न पाऊँ?"

भीम थे वे ष्राप, किसका भय उन्हें था ?
वे जिघर भी जायँ जय ही जय उन्हें था ।
किन्तु सम्मुख कौन वह पथ में पडा था !
चिकत थे वे, वृद्ध भी कितना वडा था !
''कौन नर-वानर विलक्षण है ष्ररे तू ?
मार्ग है यह, घर नहीं है, हट परे तू !"
वृद्ध ने यह सुन ध्रलस-से पलक लोले,
श्रीर मुख से व्यंग के ही वोल वोलं—
''मार्ग । पर परलोक का ही मार्ग यह तो ,
क्यों स्वजीवन से उठा तू ऊव, कह तो ?
तरुण है तू, लौट घर जा. भोग भव को ,
नष्ट मत कर, कष्टकर माँ के प्रमव को !"
''ठहर. मैं ष्राया नहीं उपदेश सुनने ,
लाख काँटों मे मुक्त हैं फूल चुनने !"

"वृद्ध का घ्रपमान, घ्रच्छा शिष्ट है तू ! चपल यौवन से घहा! घाविष्ट है तू। कह दिया मैंने, रुचे सो कर भले तू, धप्सरा ही इष्ट है तो मर भले तू ! किन्तु श्रपने गर्व को कुछ तो घटा दे, हट नहीं पाता स्वयं मैं, तू हटा दे।" मपट पूरा बल लगाकर ठेल-ठिलकर, भीमसेन उसे हटा पाये न तिल भर। "हो न हो, तब तुम स्वय हनुमान ही हो , हाँ, वही हो तुम, नहीं श्रनुमान ही हो। मैं तुम्हारा श्रधम श्रपराधी श्रनुग हूँ , देख-सा सम्मुख रहा गत-विगत युग हूँ , श्रव उडो श्रथवा मुभे यों ही उडाश्रो, किन्तु तव जानूँ, चरण तुम भी छुडाश्रो !" ''मीम, सचमुच श्रान मैं सुल मानता हूँ , पर तुम्हारा दुःख भी मैं जानता हूँ। पैर छोडो घौर मुफको भूरि मेटो, घनुज, निज विस्तृत भुजों में भर समेटो I है युघिष्टिर की युगोपरि धर्मनिष्ठा , पायगा राजत्व ही उनसे प्रतिष्ठा। युद्द में तो सम्मिलित प्रव मैं न हूँगा . पर धनजय के रथध्वज पर रहूँगा। भृमि पर जब तक बनी है रामचर्ची, ले रहा हैं मैं उसीमें घात्म-घर्चा।

रूप रहते भी लिया है नाम मैंने, जो किया सो राम का ही काम मैंने। मिल्न भी उत्सुक भला, प्रस्थान शुम हो, द्रौपदी के श्वर्थ यह श्रभियान शुम हो। किठन उसका व्रत, कहें कुछ क्यों न श्वन्यी, एक प्रभु, पित श्वीर प्रिय, दो दिव्य प्रण्यी! मार्ग दुर्गम है, इघर की श्रोर जाश्रो, यन्न-रिच्त धनद-सर के पद्म पाश्रो।" 'हम सभी कृतकृत्य श्वीर विशेष कर मैं, सहज पा ही-सा गया श्वव पद्म - सर मैं। भाग्य थे मेरे, तभी तो श्वाज जागे।" नत हुए फिर वढ गये मट भीम श्वागे।

विष्त जो पथ में पड़े सचसुच बड़े थे,
तदिप वे उस पद्म-सर-तट पर खड़े थे।
बाल-रिव-से कंज कितने खिल रहे थे,
शुचि सिलल की थपिकयों से हिल रहे थे।
अमर उड उनके डिटोने हो रहे थे,
वस्तुतः वे श्राप टोने हो रहे थे।
भीम ने घुसकर जहाँ डुवकी लगाई,
एक पल में ही श्रपूर्वस्फूर्त्ति पाई।
यत्त-दल ने जो उन्हें सहसा विलोका,
''कीन है त घए।'' टोका की टोका।

'नाम तो है भीम, रूप समन्न मेरा, पद्म चुनना ही यहाँ प्रिय सम्न मेरा !''
''किन्तु यह कीडा-सरोवर है घनद का !''
''मान मुफ्तको भी वही इस हृद्य हृद का !
गित जहाँ जिसकी, वहीं है भाग उसका ,
प्राप्य है जो, मैं करूँ क्यों त्याग उसका ?
ध्यवि-ध्यनलानिल-सिल्लि-ध्राकाश सबके ,
ध्यन्यथा सब लोक पाते नाश कनके !''
हो गई तब एक छोटी - सी लडाई ,
ध्यौर उनको ही मिली उसमें बड़ाई !
वे जहाँ स्लौटे, वजे श्राकाश-ध्रानक ,

ष्या मिले सुरलोक से प्रार्जुन प्रचानक !

## द्रीपदी और सत्यभामा

देवों से भ्रजेय दैत्यों पर विजय पार्थ ने पाई, उससे दिव्यायुष-शिचा की ग्रुरु-दिच्या चुकाई। तीथों में ही नहीं, उन्हींके द्वारा नन्दन वन में विचर कृतार्थ हुए-से पांडव फिरे द्वेत कानन में।

उनके घाने तक ही मानो वर्ष रुकी खडी थी, तप के पीछे ही घा सकती ऐसी सुघर घड़ी थी। लेकर सुख की साँस स्वस्थ थी घागतपितका विनका, चौमासे भर तक चिन्ता से मुक्त हुई वह धिनका। मुके धनों को लेने गाढ़ा धुष्राँ उठा उटजों से, दिया घ्रघर्य-सा घार्द्र विपिन ने निज प्रस्फुट कुटजों से। छप्पर में गोधन सँमालकर वृद्ध कृपक भी गाया— ''घा जा घटा. पूर घट सबके, छा जा मेरी छाया।" रिम मिम रिम मिम रस की दूँदें वरसी जो ऊपर से, उडा पुलक रोमांच घ्राप ही एक साथ मूपर से।

*उठी गन्ध~गुगा्मयो मेदिनी पावस* के स्वागत में **,** घूल माड ठडा हो मारुत निरत हुन्ना निज व्रत में 🛭 फहरीं शान्ति-ध्वजाएँ, लहरीं कल कन्दली-कदिलयाँ, खिलीं पल्लवों के हाथों में हैंस कदम्य की कलियाँ। प्रस्तुत हुईं श्राम-जामुन की सजी डालियाँ-डलियाँ , मुकुट चन्द्रिकाएँ रच लाईं नाच मयूराविलयाँ। उग भ्राये बोये-श्रनवोये धान्य धन्य घरती के, गोरस की धारों में महके तृगा विशेष परती के । होरे हाल फूलती-फलती वढ़ीं वीचि-सी वेलॅं, चढ भ्रपनी ही उपशाखार्ये उच्चस्थान न ले लें ! महीं चंचला की कवरी से मोती की-सी लिडियाँ, जोड़ जिन्होंने दीं टूटी-सी जलाशर्यों की कडियाँ। छूटीं नम में विखर वकों की मक मक कर फुलमडियाँ, दौडी-सी श्राई नदियों की सिंधु-मिलन की घडियाँ। प्रिय से यह प्रिय लगा प्रिया को प्रिय घाव जा न सर्केंगे हुष्पा विरह से विषम वधू को, वर घर घा न सर्केंगे दूर कहीं से पिक-केकी को नई कूक उठ प्राई चौंक, स्वप्न से भी वियोगिनी गई, हूक उठ छाई उटे वॉस ऊपर के जल की थाह लगा लेने को छिपे कन्द भी उफके धापनी चाह जगा देने की मन्न हूम्रा-सा वासर घपनी सारी सुध-बुध भूला धार पवन श्रासार-जोतियाँ मोंके लेकर मूला मोद-मगलाचार हो उंटे, वॅधी चतुर्दिक दूवा पी पी कर चहर्की चातिकयाँ, रस में कौन न हूबा

चकाचौंध भरकर चपला ने जब द्रुत लय की प्रति की , धीर ताल में घन-मृद्ग ने तब उसकी संगति की ! ष्पन - वस्त्र सब छाया में भी पुरवैया में ऊदे , रुके जहाँ के तहाँ पथिक जन, दादुर उद्यले-कूदे। भरे सलिल से बिल, किलबिल कर निकल सरीस्प डोले, पुलक कराटिकत केतिकयों ने सौरम-सम्प्रट खोले ! यौवन के कुम्भों में मद भर घनी घटाएँ घुमर्डी, याम दिलाई दिये द्वीप-से, जल-धाराऐ उमर्ड़ी । कादम्बिनी-स्पर्श से गिरि ने गैरिक घारा त्यागी, धयवा थपना राग जताने चला भ्रचल धनुरागी! श्वान-श्रृगाल डरे चिल्लाये खड्ग भरे कौंघे से , चरने लगे महिप-वृष पल भर होकर चकचौंघे-से । छिपे पड़े थे - माडी में जो सिंह वृष्टि के कारण, निकल पड़े घन-गर्जन सुनकर, निकट न हो वर वारण्। समतल कर दी भूमि शस्य ने लेकर लहर पवन में , लगी पर्गा-कुटियाँ नार्वो-सी हरित सिन्धु-से वन में । मार्कगा्डेय सहश ऋषियों से सुनकर पुगय-कथाएँ , व्रती पागडवों ने पूरी की ऋतु की पर्व-प्रयाएँ।

जल वरसा कर चित्राम्बर ने फिर मोती बरसाये , भरी उपा की निलनांजलियाँ, गये हस फिर छाये । पय का पक सूर्य ने सोखा, छमृत चन्द्र ने सीचा , कनक कलम लेकर सुकाल का चित्र प्रकृति ने खीचा ! पांचाली भुक शेफाली के फूल चली जब चुनने , सानुराग हँस उन जैसे ही वचन कहे धर्जुन ने-''प्रिये, प्यार से दिये हुए वे इन्द्राग्गी के गहनें , क्यों न तुम्हारे श्रग श्राज इस उत्सव के दिन पहनें ? ''पर इन केशों का क्या होगा ?'' कहा प्रिया ने सहसा , पर सुनने में स्वय उसे वह लगा घाज दुस्सह-सा। ''चमा करो प्रिय, तुमने सब कुछ मेरे लिए किया है, मैं क्या करूँ, न जाने मेरा कैसा कठिन हिया है।" ''नहीं, भृल थी यह मेरी ही, तुमने ठीक कहा है, ष्यव भी समय नहीं ष्राया वह, यद्यपि पहुँच रहा है।" ''तव तक मुफे स्वर्ग की ही कुछ वातें घौर सुनाघो ,'' ''यही स्वर्ग का गुगा है, उसमें नित्य नयापन पाद्यो ।'' ''इसीलिए क्या मुफे सजाकर नया बनाते थे तुम ? निज घातृप्ति में भी करुणा-वश मुफे मनाते थे तुम ?" ''तुमसे सदा घतृप्त रहूँ मैं, यही कामना मेरी।'' "इसमे श्रधिक घौर क्या चाहे यह चरणों की चेरी ! किन्तु नाथ, भव तो भव ही है, वह दिव कैसे होगा ?

"नहीं भूलता यह मुख मुमको, चाहे नहाँ रहूँ मैं।" ''इसको निज सौभाग्य कहूँ या निज दुर्भाग्य कहूँ मैं ? मेरे कारण रह न सके तुम सुरपुर में भी सुख से।" ''फिर भी मेरा मुख न मिले क्या प्रिये तुम्हारे मुख से ?"

सुन सकती हूँ क्या मैं, तुमने उसको कैसे भोगा ?''

''किन्तु धमृत तो यहाँ नहीं है, रहो, वहीं वह छूटा,

दोप तुम्हारा ही है तुमने उमे नहीं यदि लूटा।"

''त्रिये, 'नहीं' वयों मुभे दोष ही जब तुम लगा रहीं हो ? मुके लुटेरा कहो, श्रापको तुम क्यों टगा रहीं हो ।" ''धमरी नहीं मरी हूँ मैं तो !" ''सममा कसक तुम्हारी, मान्य शची-सी ही थीं मुफ्तको सुरांगनायें सारी , किन्तु उर्वशी से मैंने वर छोड़ शाप ही पाया , विफल हुन्ना जो राग जहाँ भी वहाँ द्वेष ही लाया। पर प्रज्ञातवास में हमको हितकर होगा वह भी।" स्तब्धं हुई सुन द्रुपद-निन्दनी, सकी न वह कुछ कह भी। फिर गद्गद हो स्वयं पार्थ से लिपट गई वह कसके , मिला स्वयं, वे रागी थे जिस परिरम्भया के रस के। पलटा पृष्ठ उसीने ''तुमको सुरपुर कैसा भाया !'' ''ईश्वर की ईश्वर ही जानें, वहाँ घ्यनोखी माया !'' पर मैं पृथिवी-पुत्र, श्रन्त में जगती ही गति मेरी, जहाँ साधना है इस तनु की रहे वहीं रित मेरी।" ''देवों के चरित्र में तुमने लोकोत्तर क्या पाया ?'' ''ग्रयन के प्रति भपनी श्रदा मैं दुगुनी कर लाया। उनको भी इनका गौरव है, मुमको यही लगा है।" ''तुमसे यह सुन कर मुफर्में भी नूतन गर्व जगा है।" ''फिर भी घद्भुद एक स्वम था, नो यह मुमको दीला, गन्वर्गे का गुण भी मैंने कुछ विनोद-वश सीखा।" ''श्रहा । इसीमें तो मेरी रुचि, नचो न कुछ, मैं देखूं, तागडव प्रथवा लास्य, स्वर्ग का लाभ यहीं मैं लेखूं।" ''पहले सिंहासन धाने दो, तन धनुशासन करना !'' "मैं तो सदा तुम्हारी रानी, तुम इससे न मुकरना !" ''सचमूच यह भ्रपराध हो गया।'' ''तो कुछ दंड चुकाश्रो,

जय भारत

नृत्य नहीं तो श्राज स्वर्ग का एक गीत ही गाश्रो।

सुख ही सुख है जहाँ, वहाँ का तुमसे गान सुनूँ मैं,

विना वेदना की कैसी है, कोई तान सुनूँ मैं।"

'गान स्वर्ग का किन्तु कराउ तो इसी कठिन धरती का,

होगा नहीं कार्य यह मेरा क्या कोरा भरती का!

किन्तु सुनो रथ-शब्द, श्रहा! श्रीकृष्ण श्रा रहे जैसे!"

उठ दोनों ही गये कुज से श्रातर-उत्सुक ऐसे।

हिर के साथ सत्यभामा भी मिलने को श्राई थी,
स्वागत करती हुई द्रौपदी सचमुच सकुचाई थी।

'नहीं तुम्हारे योग्य यहाँ श्रासन भी, फिर क्या सजा!

पस्तुत है मेरा तन मन ही लेकर कोरी लज्जा।" ''पुगय तीर्थ-यात्रा यह मेरी, कितनी स्वच्छ कुटी है, प्रासादों की तडक भड़क सब इस पर **श्राप लु**टी है। वहाँ उत्रकर ही मानो में तुमसे मिलने धाई , ष्पपनी इप्ट-सिद्धि-सी तुमको पाकर मैंने पाई I कहा सुभद्रा ने प्रगाम है, प्रिय घ्रमिमन्यु भला है, घच्छे सभी तुम्हारे वच्चे, कम सव ठीक चला है। प्रपने मे पहले पाँचों का ननद ध्यान रखती हैं, ष्पौर एक ही रस में मानो वे पढ्रस चखती हैं।" ''घौरस जननी वरमलता-वश घौरों की भी घात्री , मिला स्वय उसको किसमे क्या, वह दात्री ही दात्री I

त्तुम उससे मेरी घासीस कह यही सँदेसा कहना--'टुक भपने को भी भौरों के लिए देखती रहना।'--" ''उनके मत में उन्हें तुम्हींने श्रपना भाग दिया है , द्वेष-रहित श्रनुराग दिया है - श्रीर सुहाग दिया है। षाई हूँ मैं भी तुमसे कुछ षाज माँगने की ही, शुमे, हो उटा है मेरा मन मुफसे ही विद्रोही !" ''सिल, माधव-सा धन पाकर भी इष्ट फ्रौर क्या तुमको 🕻 तिक्त तुम्हारा मन क्यों, उनसे मिष्ट खौर क्या तुमको ?" ''जो निधि मुभे मिला, जगती में मिलता है वह किसको , किन्तु उसे रख सकूँ यथा विधि, नहीं जानती इसको । षहो ! एक को ही जब मानो मैंने रुप्ट किया है , पाँच पाँच देवों को तुमने कैसे तुष्ट किया है ! कौन यातु-विद्या है ऐसी, इपया मुफे सिखा दो , यन्त्र-मन्त्र-तन्त्रादिक जो हों मेरे योग्य, लिखा दो।" ''रहो, यातु-विद्या पर तुम यों ध्रपने को न विकाना , मेरी वहन हिडिम्या है पर तुमको कहाँ टिकाना 🖓 हुई सत्यभामा हतमति-सी, हेंसी द्रीपदी, घोली-''नहीं जानती थी मैं प्राहा ! तुम हो इतनी भोली । दुटपुँजिये हैं, जो टौने की माया पर मरते हैं, क्या कर सकते हैं ने कायर, जो तप से ढरते हैं। मेरी तुच्छ कुटी जो तुमको सहज स्वच्छ-सी सूमी, इसके लिए स्वकटि कसकर मैं माडू लेकर चुमी। वाहर चूर चूर होकर नर बहुघा घर घाता है, नारी का मुख वहाँ निरख वह फिर नवता पाता है।

यदि ऐसा न हुन्रा तो समफो दोनों बडे घ्रमागी , दोनों की ही सद्ग्रहस्यता खब भागी तब भागी। क्षच्चे-पक्के घर विभिन्न हों, पर ध्रमिन हैं प्रायाी, भागे-पीछे मिलता ही है सबको मोजन-पानी। किन्तु हमारे मधुर भाव के राव-रंक सब भूखे, क्षतना भी न परोस सर्के हम तो सुहाग रस सूखे **!** जब बाहर प्राती है तब हम सज बज कर घाती हैं, घर भीतर ऐसी वैसी ही बहुधा रह जाती हैं। पूरा न हो, किन्तु यह श्राधा उत्तटा चलन हमारा , घर के वर के लिए बधू का साज वाज है सारा। दास-दासियाँ दिखलाते हैं कोरी प्रभुता जन की, सखि, सची सँभाल हमको ही करनी है निज धन की । अपना जितना काम प्राप ही जो कोई कर लेगा, पानर उतनी मुक्ति श्राप वह श्रौरों को भी देगा।

प्रकट किया बहु करपीडन में पौरुष-दर्प नरों ने , उसका विनिमय मुफे दिया है मेरे पाँच वरों ने ! किया विनय पूर्वक ही निर्भय जो कुछ किया उन्होंने , स्वय सान्तिणी में, स्मरहर-सा विष यह पिया उन्होंने ! मेरी उनकी बात छोड दो, उसकी वडी कथा है , किन्तु तुम्हारे लिए हृदय से होती मुफे व्यथा है ! किर भी उचित मन्त्र दूँगी में, क्यों यह जोभ तुम्हें है ! कारण, प्रपने क्य-गुणों के फल का लोम तुम्हें है ! नारी लेने नहीं, लोक में देने ही धाती हैं, धाशु शेष रखकर वह उनसे प्रभु-पद घो जाती हैं। पर देने में विनय न होकर जहाँ गर्व होता हैं, तपस्त्याग का पर्व हमारा वहीं खर्व होता है।"

## वन वैभव

''तुम्हारे भाई वेषारे, जुए में जो सब कुछ हारे, विपिन में दीन भाव धारे, भटकते हैं मारे मारे। सबर लें उनकी चलो जरा, कि वन में होगा हृदय हरा।"

''सबर की तुमने एक कही, उचित है मामा, हमें यही। पिता की ष्याज्ञा किन्तु रही, वहाँ मृगया ही मुख्य सही।" कर्या ने कहा—''घन्य सची, एक ढेले में दो पच्ची!" धिकट यह तीन टिकट मिल के ,
हँसा फिर खिल खिल कर खिल के
हिलोरें-सी ले हिल हिल के
ताड़-से करके तिल तिल के
सफल करने ध्रिभलाप नया ,
ध्रम्य नृप-निकट तुरन्त गया।

कहा दुर्योधन ने—''हे तात . लगी है कुछ सिहों की घात ! विपिन में हैं उनका उत्पात , जहाँ हैं प्रपना पशु-संघात ! करेंगे हम मृगया वन में , घोप-यात्रा की हैं मन में !"

सुना भूपित ने 'हूँ' करके , ''ठीक हैं' कहा घाह भरके । ''हेतु हैं किन्तु वहाँ हर के , विचारो तुम्हीं ध्यान धर के । वहीं पायडव भी रहते हैं , दुःस मन ही मन सहते हैं । देख कर तुमको सम्मुख हाय !

कोघ उनका न कहीं जग जाय ,
रहेगा तो फिर कौन उपाय !

न सममो तुम उनको घ्रसहाय ,

शक्ति उनकी है सबको ज्ञात ,
सुरों में भी है यश विख्यात !"

शकुनि ने कहा—''व्यर्थ यह सोच , प्रयत हों वे वा पूरे पोच , कहूँगा यह मैं निस्संकोच , नहीं है उनके मन में मोच , न हो जब तक धज्ञात निवास , करेंगे वे न विरोधामास !'

भूप को देकर यों सन्तोष , साथ लेकर वहु जन. धन-कोष , दैव का लिये ध्यलिचित रोष , घोप-यात्रा का करके घोष , जले पर नमक छिड़कने हाय , चक्षा वह कुरुकुल का समुदाय । शान्त वन भी तब नगर बना ,

वहाँ जब शिविर-समूह तना ,

उठा कोलाहल घोर घना ,

-हुए सब खग-मृग भीतमना ,

जिधर पागडव थे, वे भागे ,

खबर-सी देने को प्रागे ।

ष्राज पायडव वन-वासी हैं,
पास वे दास न दासी हैं,
न भोगी हैं, न विलासी हैं,
उदासी हैं, सन्यासी हैं,
कहाँ वे विभव विलीन हुए ?
देशपति जो थे, दीन हुए !

द्रुमों की छाया है गम्भीर,
चने हैं सुन्दर पर्या - कुटीर,
निकट ही लहराता है नीर.
शान्त रहते हैं पॉचों चीर,
धर्म-घन की ही तृष्णा है,
साथ कल्याणी कृष्णा है।

हाय ! वह फ़ब्गा करुयागी, शेष है बस जिसमें वाणी, कि जो थी कभी महारानी, स्वयं घ्यव भरती है पानी, किन्तु है मन में मान वही, घान हो कि न हो, बान वही।

सती पित - सेवा करती है , द्यतिथियों का श्रम हरती है , भव्य भावों को भरती है , धर्म्म द्यपना द्याचरती है , किन्तु होकर चित्रयभार्यों , दुःस्त भूले क्या वह द्यार्थी !

पार्थ ने तप कर मन भाया , विजय-वर शंकर से पाया , शूर वह सुरपुर हो श्राया , वहाँ से दिन्यायुध लाया , यत्न यों उनके जारी हैं , विरत कव वे व्रतधारी हैं ! वहाँ बहु भृषि-मुनि धाते हैं , विविध व्याख्यान सुनाते हैं । शान्ति उनसे सब पाते हैं , कुदिन यों कटते जाते हैं , पुरोहित हैं उनके जो घौम्य , कराते हैं सुयज्ञ वे सौम्य ।

देखकर कौरव-दल भय-भीत
भगे जो मृग-विहंग कलगीत ,
जान निज शरण उन्हें सुविनीत ,
हुए चिन्तित वे परम पुनीत ,
तभी ष्याये कुछ वनचारी ,
उन्होंने कथा कही सारी।

सिहर-सा उटा घ्रशेष समाज , द्रौपदी बोली तब सन्याज— ''भाइयों की सुघ लेने घ्राज पघारे हैं कौरव कुल - राज ! मिलूँगी पर मैं कैमे, हास , खिंचा है चीर, खुले हैं वास !'' ''उचित ष्रातिथ्य करूँगा मैं , हीनता सभी हरूँगा मैं । भीम हूँ, कहाँ डरूँगा मैं , ष्राज सब विघ्न तरूँगा मैं , हँसें वे, मैं मुहँ तोडूँगा , न जीता उनको छोहूँगा !''

फेर कर तब घीरज के साथ
भाइयों की पीठों पर हाथ,
विश्व-विश्रुत गुगा-गौरव-गाथ,
बोलने लगे पागडु-कुल-नाथ—
''शान्त हो भाई, कृष्णो, शान्त,
न हो धातुर तुम यों एकान्त।

करें तो कर लें वे उपहास ,
पूर्ण हो ले श्वज्ञात निवास ,
जायंगे तव हम उनके पास ,
श्रीर फिर मॉॅंगेगे निज न्यास ,
उसे यदि देंगे वे हित मान ,
जमा पांवगे वन्धु-समान !

किन्तु यदि वे हुउ ठानेंगे,
न्याय की बात न मानेंगे,
समम रक्खें, तो जानेंगे,
हमें रण मे पहचानेंगे।
राज्य के नहीं, धर्म के प्रार्थ,
उठेंगे तब निज शस्त्र समर्थ।

शान्त हो भाई, कृष्णे, शान्त;
न हो ष्रातुर तुम यों एकान्त।
ष्रमागा दुर्योधन है म्रान्त,
न हो निज सहनशीलता श्रान्त।
तुम्हें है कोध, सुमें है खेद,
नहीं है उसे हिताहित मेद।"

इधर कौरव दल गौरव घार,
विषिन में करने लगा विहार।
गूँबने लगी गान-गुंजार,
नूपुरों की नव नव मंकार।
कहीं कुंजों में कीडा मेट,
कहीं जल-केलि, कहीं भ्राखेट।

उसी वन में था एक तड़ाम , बहाँ उड़ता था पद्म-पराग । वहाँ का हरा - भरा भू-भाग , ष्पाप उपजाता था श्रनुराग । चौसटे में ज्यों हरे वड़ा , धरा पर हो सुर-सुकुर पडा !

।
चॉदनी छिटकी थी उस रात ,
विचरता था वासन्तिक वात ।
सो रहे थे यद्यपि जलजात ,
वारि में बहु विधु थे प्रतिमात ।
सरस सर की निहार शोभा ,
सुरों का मानस भी लोमा ।

ष्रप्सराघों को लेकर संग,
नैश निस्तव्ध भाव कर भंग,
वहाता हुष्मा रास रस रंग,
चित्ररथ भरे ध्यपूर्व उमंग,
चन्द्र - तारों को दे ब्रीड़ा,
वहाँ करता था जल-क्रीडा।

श्रचानक इसी समय श्रमिवार विपिन में करता हुन्ना विहार , भूमता हुन्ना कुंजराकार , साथ में लिये, प्रगाय-परिवार , स्वयं भी जल-विहार के हेतु , वहाँ पर श्रा पहुँचा कुरु-केतु ।

उसे गन्धर्नों ने टोका,
तर्जनी दिखलाई, रोका;
तिनक-सा खाकर तब भोका,
कोध से उसने ध्रवलोका।
उठी जो उसकी भृकृटि कराल,
खिचीं सी तलवारें तस्काल।

हुम्रा गन्धर्नों पर घाघात ,
चित्ररथ तक पहुँची यह बात
कि कोई उद्धत मानव-जात
मचाता हैं घाकर उत्पात ।
सिन्धु से उच्चेःश्रवा-समान ,
हुष्मा सरनिर्गत वह बलवान ।

प्राप्तराएँ प्राष्कारिया - सी, देख भय बाधा करिया - सी, विकल हो हहरी हरिया - सी, काँपती थीं सब तरिया - सी। हाथ से देकर उन्हें प्रबोध, चित्ररथ चला गया सकोध।

पहुँच दुर्योधन सम्मुख शूर, घोर नेश्रों से उसको घूर, कूकता हो ज्यों कुपित मयूर, वचन वोला सुस्वर से कूर— ''कौन है तू, श्रो उद्धत, घृष्ट, यहाँ जो श्राया मरणाकृष्ट!"

सुयोधन भी बोला सकोध—
''ज्ञात क्या तुम्मको नहीं घ्यवोघ!
िक करके जिसका मार्ग-निरोध ,
िक्या है तुमने घ्यात्म-विरोध।
वही इस पृथ्वी का स्वामी
सुयोधन नृप हूँ मैं नामी।'

''त्ररे, तू ही दुर्योघन है, दुष्ट – दाम्भिक जो दुर्जन है, प्रमुज जिसका दुःशासन है, प्रकट जिसका पामरपन है, भाइयों को भिन्नुक करके बना नृप उनका घन हरके !

मानता हूँ, तू है नामी,
किन्तु कुल-काल, कुपथगामी।
प्राज इस पृथ्वी का स्वामी
बना फिरता है तू कामी।
पकड रखना तू इसका हाथ,
सती होगी यह तेरे साथ।

मूढ, तुम-से कितने भूपाल
हुए, हैं, होंगे विपुल विशाल।
किन्तु सबसे पीछे है काल,
रहा इसका ऐसा ही हाल।
बहुत है यही, कहूँ क्या घौर,
तुमे भी है जो इस पर ठौर।

समय है श्रव भी चेत श्रचेत ,
नहीं तो उजड जायगा खेत ।
धर्म-पथ धर कर धेर्य समेत ,
लौट जा जीवित नृपित-निकेत ।
हुश्रा था यद्यि सुमको रोष ,
जमा करता हूँ तेरा दोष ।

''तुमे तो पर मैं दूँगा दगह , रहे कोई भी तू पाषगढ ! सँभल, घव यह मेरा कोदगढ , छोड़ता है चंचल शर चगड !'' बागा यों कहते कहते जोड़ दिया द्रुत दुर्योधन ने छोड़ !

किये कर्गादिक ने भी वार,
चित्ररथ सँभला किसी प्रकार।
किये उसने भी विषम प्रहार,
कर्ग ही भागा पहले हार।
वीर ने किये विना विद्तेष,
किया सम्मोहन शर - निद्तेष।

शीव्र उस शर का पडा प्रभाव ,
हुषा सव कौरव-दल हतहाव |
चढ़ा तव गन्धर्वों को चाव .
उन्होंने किया विकट वत्ति |
मुख्य रिपुष्रों को प्या पदाड़ा ,
विमानों से बॉधा - चकढ़ा |

नौरविश्वयाँ देख यह हाल , पीटने लगीं वच वा भाल । विकल थे कौरव क्षुड़ कराल , सिंह ज्यों तोड़ न पाकर जाल । हुन्ना कातर कोलाहल नाद , शिविर तक पहुँचा यह संवाद ।

वहाँ थे वृद्ध सचिव वा दात , व्यर्थ था उनका रग्।प्रयास । विवश होकर लेकर निःश्वास , चले वे धर्मराज के पास । किन्तु लब्जित थे मन मन मैं , पुकारें घीर किसे ५न में ! साइयों सहित द्रौपदी संग,
पार्श्व में रक्खे चाप निषंग,
सुनाकर सुन्दर कथा - प्रसंग,
दिखाते हुए धर्म के भंग,
यज्ञ-वेदी के सम्मुख शान्त
युधिष्ठिर बैठे थे विश्रान्त।

ष्णचानक हुष्यां करुगा-चीत्कार—
''दुहाई धर्मराज के द्वार ।
कहें जैसे, हे परमोदार ,
वचाधो प्रपना कुरु-परिवार ।"
चौंक कर पागडव खड़े हुए ,
सचिद थे पैरो पहे हुए ।

"विजित है बन्धु श्रापंके सर्व , उन्हें हैं वाँघ खुके गन्धर्व । शकुनि, कर्गादिक का भी गर्व हो गया रण में सहसा खर्व ।" शत्रुषों का सुन यों ध्रपक्ष , बृकोदर दोले शीव्र सहर्प— ''शूर-मद या उनको भरपूर , हुषा वह घान घाचानक चूर । चलो, हम सबके काँटे करू हुए ऊपर के ऊपर दूर ! लड़ें उनके पीछे हम क्यों ! करें प्रतिकूल परिश्रम क्यों !

कहो उनसे, घ्रव धेर्य घरें , विमानों में विचरें, न ढरें । जायें, सुरपुर में भ्रमण करें , स्वर्ग का भी साम्राच्य हरें । स्वर्ग यदि न भी मिलेगा हाल , नरक कोई न सकेगा टाल ।"

मीम के ऐसे भाव दिलोक,

हुणा पाग्डन-पित को घिति शोक।
सके वे घौर न मन को रोक
छौर यों बोले उनको टोक

'भीम, शरगागत का घपमान है
कहाँ है घान तुम्हारा ज्ञान।

कौरवों ने नो श्रत्याचार

किये हैं हम पर वारंवार,
करेंगे उनका हमीं विचार,
जहीं श्रौरों पर इसका भार।
कर्र कौरव धन्यायी हैं,
हमारे फिर भी भाई हैं।

बहाँ तक है प्रापस की घाँच,
वहाँ तक वे सौ हैं, हम पाँच।
किन्तु यदि करे दूसरा जाँच,
विने तो हमें एक सौ पाँच।
कौन हैं वे गन्धर्व गँवार,
करें जो ध्राकर यह व्यवहार।

वीरता इसे नहीं कहते

कि हम-से पाँच पाँच रहते,

विपद में वन्धु फिरें वहते,
भौर हम रहें इसे सहते।

दर्गड उनको देने के प्रार्थ

नहीं हैं हम क्या स्वयं समर्थ !

वत्स ध्रर्जुन, सत्वर जाष्रो, ष्मीर तुम · उन्हें छुडा लाघ्रो। शत्रु समभी तो भी घाष्रो, दिगुण जय यों उन पर पाघ्रो। भीम, सहदेव, नकुल, सब लोग करो जाकर समुचित उद्योग।"

कहा श्रर्जुन ने—''जो श्रादेश, किन्तु सब लोग करें क्यों क्लेश र द्रौपदी, क्या है राज्य विशेष बाँच लो चाहो तो तुम केश। धार्य के इस सद्भाव - समच धार्य क्या हो सकता है लच्न ?"

द्रीपदी ने शोकाश्रु पिये,
भीम थे भू पर दृष्टि दिये।
गर्व मे ऊँषा शीश किये,
गये श्रर्जुन गागडीन लिये।
सिया उनको सिर पर पथ ने,
समादर किया चित्ररथ ने।

' मित्र, घच्छे घाये इस काल, देख लो, निज रिपुषों का हाल। तुम्हारे काँटे ये विकराल लिये हैं मैंने सभी निकाल। मिले थे सुरपुर में हम लोग, घान फिर घाया शुम संयोग।"

प्रेम पूर्वक बोले तब पार्थ—

"हुष्या मैं ष्राज ष्रातीव कृतार्थ।

यहाँ है ऐसा कौन पदार्थ,

करूँ जिससे ष्रातिथ्य यथार्थ?

किन्तु ये माई हैं मेरे,

ष्राप यों जिनको हैं घेरे।"

चित्रस्य बोला—''कैसी बात हैं ज्ञात तो हैं इनके उत्पात है' कहा श्रर्जुन ने—''सब हैं ज्ञात , विश्व भर में हैं वे विख्यात । किन्तु कहते हैं श्रार्थ उदार— 'करेंगे जनका हमीं विचार हैं—'' चित्रस्य वोला चाहु पसार—

"नहीं क्या मुफको यह घ्रधिकार ?"

कहा घर्जुन ने उसी प्रकार—

"युद्ध में जाऊँ जब मैं हार !"

"चाहते हो तो यही यही !—"

चित्रस्थ ने यह बात कही !

कहा प्रर्जुन ने—''भ्रच्छी वात , कीजिए श्रीगणेश हे तात ! किन्तु वे दिन्यायुध विख्यात ज्ञात हो, मुमको भी हैं ज्ञात ! समिमए मुमको प्रस्तुत हो , वैर-युत नहीं, प्रेम - युत ही !"

भ्रन्त में होने लगा सुगुद्ध , नहीं था फिर भी कोई कुद्ध । कार्य करते थे विनय - विरुद्ध , किन्तु दोनों के मन थे ग्रुद्ध । पालने को निन पक्त पविश , तर्क - सा करते थे दो मिश्र । स्वय वह करता जो जो वार ,
पार्थ करते उसका प्रतिकार ।
न होता उनका विफल प्रहार ,
हुई गन्धर्वों की ही हार ।
देल यह रीति लड़ाई की ,
उन्होंने भ्राप बडाई की ।

पार्थ फिर बोले वचन विनीत—

''चमा करना मुम्को हे मीत !

हार हो चाहे मेरी जीत ,

कार्य था किन्तु न विधि-विपरीत ।

भाव प्रव भी हैं मेरे भव्य ,

कठिन ही होता है कर्त्तव्य !

हुई रक्ताक्त घापकी देह।"
चित्रस्य बोला तच सस्नेह,
"विजिलियाँ चमकी, वरसा मेह,—
तृप्त ही हूँ मैं हे गुगा-गेह।
घारमजय तुमने पाया है,
सन्नु का सन्नु हराया है।"

लिये तब कौरव-दल को संग ,

उड़ा था जिसके मुहँ का रंग ,

फिरे प्रर्जुन ज्यों मत्त मतंग ;

पीठ पर डुलता चला निषंग ।

पहुँच कर पागडवराज-समीप

प्रगात वे हुए पागडु-कुल-दीप ।

मुका दुर्योधन का भी भाल , श्रंक में भर उसको तत्काल युधिष्ठिर बोले श्राँस् डाल— "कुल व्रत पालो हे कुल-पाल !" किन्तु दुर्योधन का वह मौन , कहेगा सम्मति स्चक कौन ! स्वयं वह करता जो जो वार ,
पार्थ करते उसका प्रतिकार ।
न होता उनका विफल प्रहार ,
हुई गन्धर्वों की ही ,हार ।
देख यह रीति लड़ाई की ,
उन्होंने धाप बहाई की ।

पार्थ फिर बोले वचन विनीत—

''चमा करना मुफ्तको हे मीत !

हार हो चाहे मेरी जीत ,

कार्य था किन्तु न विधि-विपरीत !

भाव प्रव भी हैं मेरे भन्य ,

कठिन ही होता है कर्त्तन्य !

हुई रक्ताक्त धापकी देह।"
चित्रस्य बोला तब सस्नेह,
"विजलियाँ चमकी, बरसा मेह,—
नृप्त ही हूँ मैं हे गुगा-गेह।
धारमजय तुमने पाया है,
सत्रु का शत्रु हराया है।"

मैंने न तो धर्म न कर्म जाना , माना सदा जीवन में तुर्म्हींको **।** पीछे तुम्हारे यह देह धाया परन्त् होगा घ्रव घ्रयगामी। इच्छा तुम्हारी श्रविचारगीया होती नहीं, तो फिर सोचता मैं-र्खींचूं न खीचूँ बल से सभा में दुकूल किंवा कच द्रौपदी के । कहे मुमे, जो कुछ लोक चाहे, तो भी इसे कौन नहीं कहेगा— माई नहीं किंकर मैं तुम्हारा, मैं चाहता राज्य नहीं, तुम्हें ही। मैंने किया हो श्रपराध कोई, तो दयह दो, मैं फिर शुद्ध होऊँ। **मादेश कोई सुन लूँ तुम्हारा**, मुभे सदा एक यही प्रतीचा। गन्धर्व जो बाँघ सके हमें थे, माया न यी क्या वह किन्नरों की ? जो पायडवों ने हमको छुड़ाया, तो क्या प्रजाधर्म न वे निगाते ? राषेय 'षाहे रण से हटा हो , मैं किन्तु क्या साथ न था वहाँ भी 🖁 मुफे भले ही तुम तात, त्यागो, में तो तुम्हें त्याग नहीं सकूँगा।

# दुर्योधन का दुःख

· ''हँसा गया मैं, हँसने गया था, घद्प ने घा मुमको रुलाया। नैसे सहूँ मैं यह घोर लज्जा ? हा ! मृत्यु श्रच्छी इसकी श्रपेत्ता । जीन। यहाँ इष्ट किसे नहीं है है मैं जूमता या उसके लिए ही। परन्तु हो जीवन में न्यथा ही, तो कौन मानी उसको मनावे ह लो तात दुःशासन, राज्य मेरा नो हो, मले हो, मरके वर्नू मैं।" ष्पागे न दुर्योधन बोल पाया , हुषा रुप्रोंधा वह रुद्धकर**ा** दुःखार्त्त दुःशासन ने कहा यों-"स्वय तुम्हीं ध्रम्रज, राज्य मेरे। समाप्ति में ही सूख जो तुम्हें है तो क्यों न मैं भी निज भाग पाऊँ ह

भैंने न तो धर्म न कर्म जाना, माना सदा जीवन में तुम्हींको **।** पीछे तुम्हारे यह देह खाया परन्तु होगा घ्रव घ्रय्रगामी। इच्छा तुम्हारी श्रविचारगीया होती नहीं, तो फिर सोचता मैं-र्खीचूँ न खीचूँ बल से सभामें दुकूल किंवा कच द्रौपदी के । कहे मुफे, जो कुछ लोक चाहे, तो भी इसे कौन नहीं कहेगा-माई नहीं किंकर मैं तुम्हारा, मैं चाहता राज्य नहीं, तुम्हें ही। मैंने किया हो श्रपराध कोई, तो दगड दो, मैं फिर शुद्ध होऊँ। गादेश कोई सुन लूँ तुम्हारा, मुभे सदा एक यही प्रतीचा। गन्धर्व जो बॉघ सके हमें थे, माया न थी क्या वह किनरों की ? चो पाग्**डवों ने हमको छु**ड़ाया , तो क्या प्रजाधर्म न वे निभाते ? राधेय चाहे रण से हटा हो, मैं किन्तु क्या साथ न या वहाँ भी । मुमें भले ही तुम तात, त्यागी, में तो तुम्हें त्याग नहीं सकूँगा।

वे घा रहे मातुल घौर कर्या, क्या भाग लूँ मैं इस मन्त्रणा में। मैंने कहा, जो कहना मुफे था, मैं भ्रन्त का निश्चय ही सुनूँगा।" स्वज्येष्ठ के छुकर पैर दोनों गया भरा-सा भभरा कनिष्ठ। षाके किया प्रश्न नवागतों ने-''क्या बात है, क्यों तुम उन्मना यों ?" ''क्या वात मैं घौर नई वताऊँ ? कठोर दुःशासन चाहता है-मैं श्राज के-से श्रपमान में भी जीता रहूँ श्रीर सहूँ तुषामि!" ''घरे, हुद्या सो यह हो गया है, नीना तुम्हें दूभर हो रहा क्यों ? जीते रहो तो फिर जीत होगी, मरा प्रतीकार कहाँ करेगा! मनुष्य का जीवन खेल-सा है, पाँसे पडेंगे यदि हाथ में हैं। लेखा लगेगा यह धनत में ही, क्या हार, क्या जीत हुई हमारी ? निराश तो जीवित ही मरा है, उत्साह ही जीवन का प्रतीक ! वाघा जहाँ, साहस भी वहीं है, घसज्ज के प्रर्थ प्रवश्य लजा।"

''मामा, समी मैं यह जानता हूँ, परन्तु घाशा धव क्या करूँ मैं ? जाता नहीं हूँ मरने नृथा ही, में जा रहा हूँ नव जन्म लेने।" ''क्या हो गया है यह जन्म व्यर्थ !'' राघेय बोला बढ़ पास जाके-"श्राशा स्वतः प्रस्तुत में न हो तो भविष्य का ही फिर क्या भरोता ? ऐसा हुआ ही करता यहाँ है, हुषा तुम्हें ही कुछ क्या धनोंखा ? साना पड़ा हो जिसको न खट्टा, मीठा उसे क्या रस दे सकेगा ? हटा न या जीवन के लिए मैं, निवृत्ति में नव्य प्रवृत्ति मेरी। इसे तुम्हारा मन जो न माने, तो न्यर्थ है श्रीर प्रयास मेरा। घिकार, मेरे रहते हुए भी दीखे तुम्हें जीवन में घाँचेरा ! रहो. तभी राजस भोग भोगूँ, ध्यागे तुम्हें दिग्विजयी वनाऊँ।" विनम्र-सा कौरवराज घोला-"मुफे तुम्हारे वल का भरोसा।" रहा न तो भी वह स्वस्थता से , खाये विना ही उस रात सोया।

हुष्या उसे स्वप्न, सुरारि ष्राये तथा मिले वे उसकी चमू में। ष्पमद्र भी भद्र लगे उसे वे, यी ष्यासुरी ही उसकी प्रवृत्ति।

राषेय ने जो उससे कहा था, यथार्थ ही सो करके दिखाया। गया चली दिग्विजयार्थ शीघ्र , किरीटि की भाँति क्वतार्थ लौटा I रचा स्वयं भी ऋतु कौरवों ने , ज्यों पागड़वों ने पहले रचा था। स्वय उन्हें भी उसमें बुलाया, देखें, नहीं वे विजयी प्रकेले। ''मरकर्म हों सिद्ध सभी तुम्हारे, श्चरगयचारी हम हैं श्रभी तो।" सन्देश धर्मात्मज ने ऋहाया, रुके यहाँ भी कहते न भीम-"युद्धारिन में श्राहृति हो तुम्हारी , होता वर्नुगा उस यज्ञ का मैं। विलम्ब योडा उसमें धमी है, किया करो, जो इस वीच चाहो।" पूरा हुया जो उस श्रोर यह , राधेय से कौरवराज वोला-''तुम्हें वधाई पगा - पाल मेरे , सहर्प भोगो धव राज - भोग।" ''श्रभी नहीं.''—गर्वित कर्ण वोला— ''जीते तम्हारे घरि घाज भी है। विशेषतः घर्जुन - सा विपन्नी है घान भी प्यचत लच मेरा। मारे विना श्रर्जुन को स्थ्यं मैं लूँगा न राजोचित खान-पान। हॉ, दान दूँगा उलटा यथेए, मॉगे जिसे जो कुछ मॉगना हो।" मानी हुआ विश्रुत एक दानी, तो भी श्रमयदि कहाँ न इवा? छला गया हा ! विल-सा वली भी ष्पा इन्द्र ने कुएडल - वर्म गाँगे। रहा विना कुगडल कर्ग कोरा. या चर्म ही शेप सुवर्म दे के। ''मर्कें भले ही, मुकरूँ नहीं मैं।" दानी हँसा, याचक ही लजाया। घ्रमोघ थी जो, वह दिव्य मिक्त दे के उमे वासव ने कहा यों— ''लो, काम देगी यह एक वार ष्मन्यर्थ होगा इसका प्रहार।"

# वन-यृगी

''घव हम काम्यक वन चलें'े युधिष्ठिर वोले , वे सजल प्रात के मूर्त रूप उठ डोले। "देखा है मेने स्वप्त रात हे आता. ष्याकर रोई वन मृगी-'तुम्हीं हो त्राता।' पीछे शावक था, किन्तु शुष्क-से स्तन थे, ख्रसि का-सा पानी धरे विशाल नयन थे l कृष्णा-सी कातर करुण दृष्टि थी उनमें , घति उपालम्म की भाव-सृष्टि थी उनमें। 'हे देव, देखते वंश-नाश ये हग हैं, ष्पाखेट षापके हुए हमारे मृग हैं। जो बीज मात्र कुछ रहे, उन्हें रहने दें , हम भी प्राणी हैं. श्राप मुभे कहने दें। हममें भी है छनुमृति खौर खिमलापा , प<sup>र</sup> कहाँ यहाँ वह श्राप सरीखी भाषा l मावज्ञ घाप हैं, यही भरोमा भारी, हे वाग्मि, न तो हम मुखर न मिथ्याचारी I

इससे तो घच्छा, हमें हिंस पशु सार्ले, थ्रज्ञम्य नहीं वे. यदि न श्रहिंसा पालें I यर दया-धर्म के धाम श्राप नरवर हैं, उनके खूँटों से प्रखर श्रापके शर हैं। मरना सबको है यहाँ, मरेंगे हम भी, पर वंश मेटता नहीं किसीका यम भी। हम मरें छापके छर्थ, छवश्य मरेंगे, पर शेप रहेंगे तभी न शुलक भरेंगे। हम नृगा भवते हैं, छाप हमें चवते हैं, सब प्रपना जीवन इसी भौति रखते हैं। जग के जीवों में परम जन्तु मानव हैं, इनमे दोनों प्रा मिले देव-दानव हैं। मैं प्राज देव के चरण-शरण प्याई हूँ, पितृहीन दीन शिशु शेप भेट लाई हूँ। इसकी यिल में निज तृप्ति घाप कर लीजे, इसके-से कुछ जो श्रन्य. उन्हें वर दीजे। शिशु चरर्यो पर द्या गिरा घनाय-घमागा , मैं सिहर उठा तत्काल चौंक कर जागा। पद घ्रय भी उमका परस पा रहे दोनों , वे मुभे देखते हिए श्रा रहे दोनों 🕻 सीमित शुभ सबकी हास-वृद्धि, नर की भी , ष्प्रपनी चिन्ता के साथ उचित पर की भी। कार्टे ही कार्टे वृच. उन्हें न लगावें , तो हम मृग-नल की मरुस्थली ही पार्वे।

प्णामिष भोजी पशु श्रन्न छोड जाते हैं, हम नर उनका भी श्रंश मार खाते हैं। मेरा यन है, मैं कन्दमूल-फल खाऊँ, जीवन को भोजन-लच्च कभी न बनाऊँ। रसना के रहते सहज नहीं रस-वर्जन, तछ भी इस वन का करो श्रवश्य विसर्जन। पलकर जब तक शिशु हरिया हरित मृदु तृया से हो जायँ तरुया ही नहीं, मुक्त पितृ-श्र्या से। पाशीष न दे तो न्नास टला वे मार्ने, सम्प्रति निज जीवन यहाँ सुरच्चित जानें। वे सुख से विचरं-चरें, उद्यलकर कूदें, उद्यत सींगों से घने घनों को हुदें।"

पाकर नरवर कुछ पुलक श्रौर कुछ बीडा हग मूँद देखने लगे मृगों की क्रीडा। भनुगत कृष्णा युत श्रनुन संग थे उनके, जब दले, शकुन वे ही कुरंग थे उनके।

## जयद्रथ

सभी कहीं व्रज की राधा निज घन का ध्यान लगाये, भवन भवन में वन वन में है उत्सुक ष्टालख जगाये। जहाँ राम की बाट, वहाँ भी रावण ष्टा जाता है, बार वार मरकर भी पापी पुनर्जन्म पाता है।

षाश्रम में कृष्णा कदम्य की शाखा घरे खड़ी थी, मानो किसी कुशल शिल्पी ने मन की मूर्ति गड़ी थीं। हैं क न पा रही थीं फॉखों को ढली हुई भी पलकें, प्राण्-प्रतिष्ठा का प्रमाण-सा देती थीं उड़ घलकें। पाएडव कहीं गये थे. सहसा वहाँ जयद्रय धाया, उसने पय में पड़ी हुई-सी पाई मन की माया। ''प्रेयित कृष्णे।" मिन्न कंठ से सुनकर कृष्णा चौंकी, मानो मीटी हुरी किसीने धाकर उर में भौंकी। मटपट पट सँमाल कर उसने देख उसे पहचाना, हैंस भू-चाप उतार लिया जो धमी छभी या ताना।

प्रामिष भोजी पशु प्रम छोड जाते हैं ,
हम नर उनका भी प्रश मार खाते हैं ।
भेरा यन है, मैं कन्दमूल-फल खाऊँ ,
जीवन को भोजन-लच्च कभी न बनाऊँ ।
रसना के रहते सहज नहीं रस-वर्जन ,
तब भी इस वन का करो प्रवश्य विसर्जन ।
पलकर जब तक शिशु हरिया हरित मृदु तृया से
हो जायँ तरुगा ही नहीं, मुक्त पितृ-श्व्या से ।
पाशीष न दें तो त्रास टला वे मानें ,
सम्प्रति निज जीवन यहाँ सुरचित जानें ।
वे सुख से विचरं-चरं, उद्धलकर कूरें ,
उटते सींगों से घने घनों को हूरें !"

पाकर नरवर कुछ पुलक श्रौर कुछ बीड़ा हग मूँद देखने लगे मृगों की कीडा। अनुगत कृष्णा युत श्रनुच संग थे उनके, जब चले. शकुन वे ही कुरंग थे उनके।

#### जयद्रथ

सभी कहीं व्रज की राधा निज घन का ध्यान लगाये, भवन भवन में वन वन में है उत्सुक प्रालख जगाये। जहाँ राम की बाट. वहाँ भी रावण प्या जाता है, बार वार मरकर भी पापी पुनर्जन्म पाता है।

धाश्रम में कृष्णा कदम्व की शाखा घरे खड़ी थी,
मानो किसी कुशल शिल्पों ने मन की मूर्ति गड़ी थी।
हँक न पा रही थीं श्राँखों को हली हुई भी पलकें,
प्राण-प्रतिष्ठा का प्रमाण-सा देती थीं उड़ घलकें।
पागडव कहीं गये थे. सहसा वहाँ जयद्रथ घाया,
उसने पथ में पड़ी हुई-सी पाई मन की माया।
''प्रेयिस कृष्णों!' मिन्न कंठ में सुनकर कृष्णा चौंकी,
मानो मीटी छुरी किमीने श्राकर उर में भोंकी।
फटपट पट सँमाल कर उसने देख उसे पहचाना,
हँस भू-चाप उतार लिया जो धमी छभी या ताना।

''प्योहो ! तुम तो ननदेऊ हो, यहाँ घ्यचानक कैसे ? पाष्ट्रो, किसे पता था, मेरे भाग्य श्राज हैं ऐसे I स्वामी घाते होंगे, तब तक घर्ध-पाद्य मैं लाऊँ।" "'रहो, रहो, यह रस स्रोकर क्यों कोरा पानी पाऊँ ?" "जनद दुःशला तो घच्छी है, जो हम सबकी प्यारी !" "पच्छी है, पर क्या तुम जैसी ? तुम्हीं कहो सुकुमारी !" "आज हँसी के योग्य नहीं मैं, यद्यपि तुम श्रिघकारी।" "प्रसित, सचमुच रोना ष्याता है यह गति देख तुम्हारी ! फूल वही जो काँटों में भी पथ निकाल लेता है, षिक प्रन्थड को, तोड धूलि में उसे डाल देता है। ाा - रस से रत्न - पीठ को नो रंनित करते थे, िलनके नूपुर कल हंसों का मद गजित करते थे **,** पे पद, उन्हें चूम लूँ श्राहा ! मैं श्राँखों से धोकर, कोटों में रह रहे रक्त के श्राँसू भव रो रोकर **!** 'दूडामिंग-विहीन रूखे-से रहे न जो घुँघराले, उतरी गुरियों के उरगो की समता करने वाले ! पपने इन उलमे केशों से, होकर भी वर वामा रौवलपूर्ण यीष्म-सरिता-सी तुम हो चीया-चामा। पषय वनाकर जिन करों ने यह दिन तुग्हें दिसाया , भया उनकी करनी का तुमने लेखा उन्हें लिखाया ? वित्तय, उन्हीं ष्रगण्यों को तुम ष्रव भी यों भजती हो , कापुरुपों को लद्मा-सं। क्यों त्वरित नहीं तजती हो । थर्दा कुटी स्या योग्य तुम्हारे, सुनो, न भृकुटी तानो , सिन्धुराज्य का मिग्-सिहासन प्रव भी प्रपना जानो।"

''तघ दुःशला कहाँ जावेगी । वह कुछ नहीं कहेगी !'' "मैं कहता हूँ, सदा तुम्हारी दासी बनी रहेगी।" 'धार्या को दासी करते हो, जाति तुम्हारी जानी, मेरे प्रभु रखते हैं धव भी मुमे वनाकर रानी। पपने को-मुमको भी हारे, धर्म नहीं वे हारे, पंचतत्वमय इस तनु के हैं प्राणों से भी प्यारे। साववान, मैं सुन न सकूँगी बात छौर खब छाघी , षपनी चिन्ता करो, न हो तुम घौरों के घ्रपराधी।" "नर ही घपराधी होता है, निरपराध है नारी।" "स्वयं सिद्ध यह सत्य, मले तुम व्यंग्य करो कुविचारी।" "यह मी घंगीकार मुभे है, यदि मैं तुमको पाऊँ, दोषी वनूँ घौर फिर भी पया कोरा ही रह जाऊँ ?" सहसा दोनों हाथ दुष्ट ने उसकी घोर बढ़ाये, एक कपोती पर मानो दो दुर्दर विषधर धाये। करके तव तनु लता संकुचित कुंचित मृकुटी वाली , पीछे हट, मोंका-सा खाकर घोली यों पांचाली—् "ठहर घनार्य दस्यु, तू मेरा नहीं, मृत्यु का कामी, दूर नहीं, मैं देख रही हूँ लौट रहे हैं स्वामी।" भाकर जो कर ,धरा ढीठ ने, देकर माट से माटका . उसे छुडा पद रज में उसको पांचाली ने पटका। म्मपट नयद्रय वना वाघ-सा उसे मृगी-सी घरके , रथ में डाल त्वरित तस्कर-सा भागा पर-धन हरके। ''ष्माष्मो, श्रहो ! वचाष्मो नोई, घातक नं गो घेरी , बो कोई भी पुरुष पास हो. उसे लाज है मेरी।"

यह पुकार की डोर खींच-सा पागडु-सुर्तो को लाई, "याज्ञसेनि, मत हरो छा गये हम ये पाँचों भाई। उत्सुक हुई मृत्यु यह सहसा किसके सिर नचने को ?" रथ से उसे उतार जयद्रथ भगा निकल वचने को । कोडे के प्रहार से दौडे व्यर्थ वेग से घोडे, ष्पर्जुन के वार्गों से नीवित जा सकते थे थोड़े ? सहसा रथ रुकने से गिरकर उठा सँभल खल ज्यों ही , गिरा भीग के पदाघात से फिर मुहँ के वल त्यों ही । ''दया करो, मत मारो मुफ्तको, मैं हूँ दास तुम्हारा, ष्मभी युवा हूँ, सूख न जावे यों ही जीवन-घार। । र्मेने देखा-सुना प्रभी क्या. मुमेः घौर जीने दो , जला रहा है स्वय पाप-विष, पुरायामृत पीने दो । वही दया का भी छाधिकारी दगडनीय जो दोषी, तुम्हें तोप देने का मैं क्या यत्न कहूँ हे रोषी !" भीम गदा ताने थे, उनको धर्मराज ने रोका-'मरने मे डरता है पापी !' कह उसकी श्रवलोका । ''मीम, एक घामर दो इसको, तुम निज रोष पचा दो , एक वार दुःशला वहन के कारण इसे वचा दो।" नाय नयद्रय नहीं किमीको दास बनाते हैं हम, चपनी-सी सबकी स्वतन्त्रता सदा मनाते हैं हम।" तय रक वहा भीम ने उसमे- ''ना हट, भाग प्रमागे , पर मुक्त योदा लगता है, जो न करेतृ भागे।" हुई जयद्रथ को दुर्गति से घ्रात्मग्लानि भयंकर , नाकर किया कठिन तप उसने, प्रकट हुए प्रलयंकर । उसको यह वर दिया उन्होंने—''नव घ्रवसर घ्रावेगा , श्रर्जुन-विना पागडवों पर तू एक विजय पानेगा।"

# अतिथि और आतिथेय

पाकर दुर्योधन से तोष, दुर्वासा तनुघारी रोप . तोड दया-माया के तन्तु , हुए युधिष्ठिर के धागन्तु। मुनि थे घौर शिष्य-समुदाय, घसमय में हो नीन उपाय ? फेवल मधुर वचन ये हाय , जो स्वागत में हुए सहाय। शिष्य न थे गुरु जैसे करू, टे लज्जित ही ये भरपूर । वोला प्रमुख-- "भिद्ध हो गोग . तद तक स्नान करें हम लोग।" ' घच्टा !" बोले गुरु गम्भीर , गयं सभी सरिता के तीर। इघर ड्रीपदी हुई छवीर, भर घाया नयनों में नीर !

टूट गया साहस का बाँघ, ''दूँ मैं छपना छामिष रॉध , सरे कहीं उससे यह काज, कैसे रहे हमारी लाज ? नहीं शाप का उतना त्रास , यह गाईस्थ्य धर्म का हुास। हम हैं श्रमिशापों के लच्य , मिले किन्तु भूखों को भद्य। रत्तक धर्म रह्य भी श्राप , 🗚 मुभे उसीका है संताप 1 नहीं श्राज घर में कराए शेप , , चिर बाधा का यह विद्वेष ! रिक्त हो चुका मेरा पात्र, प्रस्तुत शेष मात्र यह गात्र I ष्यव वया होगा मेरे राम! बरसा दो कुछ हे घनश्याम !" "कृप्णे, भय की है क्या बात ! जाष्ट्रो तुम चारों हे तात! लाश्रो जो कुछ हो द्रुत लच्च , हिएग नहीं श्रपना प्रारच्य । कोधी हो, पर मुनि क्या मृढ़ ? ज्ञात उन्हे वह भी, जो गूढ़। ष्राज दैन्य में ही हम दृप्त , करें उन्हें श्रद्धा मे तृप्त।"

उधर शिष्य-समुदाय समम था गुरु की लघुता से व्यय I उसमें चुने चतुर दो चार मिल कर करने लगे विचार। ''निश्चय ही यह निर्षृया पाप , करन चले जिसे हम धाप।" ''करके धातिथेय को नष्ट , ष्यतिथि-धर्म भी होगा अष्ट।" 'देख हमारा दुर्व्यवहार , धवश गृही पर घरपाचार, कौन करेगा किसी प्रकार, घागत का स्वागत सत्कार <sup>१</sup> सफल न हो दुर्योधन दुए, घौर न हों गुरुवर भी रुष्ट , निम युधिष्टर - से नर-रतन , एक माथ हैं तीन प्रयत्न । घाया ममभ हमें स्वच्छन्द , ह्या उन्हें जो परमानन्द, रहा उसीका उनको बोब , भुल गये वं काल-विरोध। देख हमें ध्रममय समवेत . हुषा द्रीपदी का मुस रवेत l

दीखा फिर लजा से लाल . मुका भार-सा पाकर भाल ! सान्ध्य प्रकृति प्रतिपल के संग पलट शून्य में जैसे रंग, छिपे अन्त में निज मुख ढॉप , भीतर गई गेहिनी काँप ! जिनको सारा भूतल भोग्य, क्या वे इस संकट के योग्य ? घिक दुर्योधन, धिक हम लोग , घिक यह श्रद्मेमंकर योग। इस खोटी करनी से जब मरें भले हम जल में इव।" किन्त मग्न होकर निश्छद्म उभरे वे ज्यों प्रस्फुट पद्म। बोले--' 'क्या विस्मय व्यापार . हुन्ना स्नान में ही पाहार !" ''सचमुच, सचमुच।''कह दो वार ली गुरु ने भी एक डकार। "दिया ऋष्ण ने जिन्हें प्रसाद . दूँ उनको क्या ग्राशीवीद १ कह श्राश्रो कोई यह वात-'स्वयं तृप्त हम सब हे तात !'—" उधर शिष्य-समुदाय समम था गुरु की लघुता से व्यय। उसमें चुने चतुर दो चार मिल कर करने लगे विचार। ''निश्चय ही यह निर्दृग पाप , करने चले जिसे हम श्राप।" ''करके धातिथेय को नष्ट , ष्यतिथि-धर्म भी होगा अष्ट।" 'देख हमारा दुर्व्यवहार , घवश गृही पर घरयाचार, कौन करेगा किसी प्रकार, ष्पागत का स्वागत सत्कार ? सफल न हो दुर्योधन दुष्ट, घौर न हों गुरुवर भी रुष्ट , निमं युधिष्टर - से नर-रत्न , एक माथ हैं तीन प्रयत्न । घाया ममम हमें स्वच्छन्द , हन्ना उन्हें जो परमानन्द, रहा उसीका उनको बोध , भृत गये वं काल-विरोध I देख हमें ध्रममय समयेत , हथा द्रीपर्द। का मुख अ्वेत l

-हुन्ना परन्तु विफल उनका श्रम , धन्य घनुज भी गये यथा कम l होकर चिन्ता से श्रति घस्थिर, चले अन्त में आप युधिष्ठिर । जब तड़ाग-तट पर वे छाये, मृत-से घ्रनुज उन्होंने पाये। हुए स्वयं भी जड वे शव-से श्रीर दग्ध मन के वन-दव से 1 फिर भी धीर भाव की दीचा, लेने - देने चली परीचा । त्राकृति विगडी न यी किसीकी, उनको श्राशा वैंधी इसीकी। वढ़े बीर पानी लेने को. उन सबको छीटे देने को। शव्द हुद्या-''जल पीछे लेना , पहले मुमको उत्तर देना। न हो श्रन्यथा धनुजों की गति, देख रहे हो तुम जो सम्प्रति।" ''माई, कह तू कौन कहाँ है।" ''सममो यन प्रलन यहाँ है।" ''तो क्या इष्ट घन्य गति मुमको ? किन्तु फूछना है क्या तुमको ! यया बुद्धि मैं उत्तर दूँगा, तात, त्वरा कर, उपक्रत हूँगा।

### यत्त

''घाहा मेरी घरिया - मथानी !'' गूँजी वदु की व्याकुल वाग्री— ''यह देखों, वह हरिया घ्रमागा सींगों में उलमाकर भागा।" सुनकर सच पाग्डव घवराये, धनुर्वागा लेकर उठ घाये। मृग या माया मृग-सा सीस्ना कहाँ जा हिपा दीखा - दीखा ? पौंचों उसे सोज यक हारे, फिरे गहन में मारे मारे । देख एक वट मूले भटके, वहाँ साँस लेने को प्रदके। रोम रोम से वहा पसीना , चाहा सबने पानी पीना। देख प्रथम पाटप पर चटकर गये नकुल जल लेने घटकर।

द्रुष्मा परन्तु विफल उनका श्रम , ध्यन्य ध्रनुज भी गये यथा कम। होकर चिन्ता से श्रति धस्थिर, चले अन्त में आप युधिष्ठिर। जब तड़ाग-तट पर वे छाये , मृत-से श्रनुज उन्होंने पाये। हूए स्वयं भी जड वे शव-से श्रीर दग्ध मन के वन-दव से । फिर भी धीर माव की दीन्ना, लेने - देने चली परीचा । श्राकृति बिगडी न यी किसीकी , उनको याशा चँघी इसीकी। वढ़े वीर पानी लेने को, उन सबको छींटे देने को। शव्द हुआ-''जल पीछे लेना, पहले मुमको उत्तर देना 1 न हो धन्यथा धनुर्जो की गति, देख रहे हो तुम जो सम्प्रति।" 'भाई, कह तू कौन कहाँ है।" ''समभो यच षलच यहाँ है।" ''तो क्या इष्ट अन्य गति मुमको ? किन्तु फूछना है क्या तुमको ? यया बुद्धि मैं उत्तर दूँगा, तात, त्वरा कर, उपक्रत हूँगा।

तेरी वाणी में जो गुण है,

रूप दिखाता वह दारुण है।

किन्तु दीखता मुमें हृदय है,

निश्चय ही वह करुणामय है।"

गुह्यक गिरा सौम्य हो प्राई,

करका ने ज्यों द्रवता पाई।

किये प्रश्न उसने मन भाये,—

प्राप उत्तरों में वे प्राये।

''विवित्र श्रुति-स्मृतियाँ कल्याणी, भिन भिन मुनियों की वासी। गृढ धर्म गति, पृद्ध्ं किससे, पय वह, गये महाजन जिममे l म्यमे निश्चित यही वात है-काल लगाये हुए घात है। कर्मी का ही वहाँ भरोसा, यहाँ जिन्हें है पाला-पोमा। नित्यप्रति यहु जन मरते है, तदपि मृत्यु में हम डरने हैं। इसमे प्रधिक कौन विस्मय है, जो निञ्चित है, उसमे भय है! उर्ग में गृवीं है माता , पिना व्योम में ऊँचा जाता। गृहिणी से है गृह की गृहता, सुख है शील, शान्ति निःस्पृहता। लोभ-हानि ही लाभ-वृद्धि है, सत्संगति ही लोक-सिद्धि है। स्थिर वह, जिसे नहीं कुछ देना, सन्तोषी को है क्या लेना है म्रिनि विना है कोघ जलाता, परहित परम तृप्ति का दाता। कुल तो है चारित्र्य हमारा, त्रविचल क्या है, चलती धारा I क्या है भिन्न गुर्गों की निजता, शूद्र शूद्रता, द्विज की द्विजता! व्यर्थ विशुद्धि गर्व है किसको **१** जातिवर्गा कहते हैं जिसको ! काम धर्म से युक्त वहाँ है, पति-पत्नी-त्रत एक जहाँ है। दया-दान में प्रर्थ - शुद्धि है, मोह नहीं तो विमल बुद्धि है। ष्प्रविश्वस्त भी जो है प्यारा, वह जन का जीवन ही न्यारा। तप है, जो निज कर्म करें हम, सत्य - घ्रहिंसा धर्म घरें ''साधु, तुम्हारे शुभ विवेक को ! चारों में तुम चुनो एक को। उस जन को मैं श्रभी जिला दूँ, स्फुरित हृदय से हृदय मिला दूँ।" यह सुन पल भर रुके युधिष्ठिर, गद्गद से होकर बोले फिर-''जगे नकुल दीपक-साघर का, प्रिय प्रतिविम्व श्यामसुन्दर का **!''** ''भृल भीम-छर्जुन-से भाई , तुम्हें नकुल की सुध क्यों खाई ? कहाँ समर्थ भीम - सा म्राता ? श्रीर कौन श्रर्जुन – सा श्राता ? हुए शोक से नप्टस्मृति तुम, फिर से करो विचार सुक्रति तुम।" ''तात, विचार लिया है मैंने , धनुचित नहीं किया है मैंने। दीखं चाहे मुमे घँघेरा, पर ष्रात्मीय धर्म ही मेरा। भीमार्जुन से भी वह पहले, उसकी हानि कौन नन सहले ? धर्म-हेत जीवित मैं जग में , मर भी सकूँ उसीके मग में। रक्तक वही रच्य इस जन का, लचक घौर लस्य जीवन का । मेरी दो माताएँ विश्रुत , जीनित हूँ मैं फुन्ती का सुत।

जिये नकुल यह माद्री-नन्दन , मेरे तप्त चित्त का चन्दन । मेरे तप्त चित्त का चन्दन । जिय भारत, जब दृहता-दीचित , हुए तात, तुम सफल परीचित । चारों ही प्राणों से प्यारें , चारों ही प्राणों से प्यारें , घमी उठेंगे अनुज तुम्हारें। घमी उठेंगे अनुज तुम्हारें। प्राणों, तब तक मुफ्तकों मेटो , मन की दुश्चिन्ताएँ मेटो । मन की पुश्चिन्ताएँ मेटो । मन की चुश्चिन्ताएँ मेटो । मृग-तनु घारा , मृर्त्त धर्म में तात, तुम्हारा। "मृर्त्त धर्म में तात, तुम्हारा।"

उस जन को मैं श्रभी जिला दूँ, स्फुरित हृदय से हृदय मिला दूँ।" यह सुन पल भर रुके युधिष्टिर , गदगद से होकर बोले फिर— ''जगे नकुल दीपक-सा घर का , प्रिय प्रतिविम्व श्यामसुन्दर का !" ''भूल भीम-घर्जुन-से भाई , तुम्हें नकुल की सुघ क्यों घाई ? कहाँ समर्थ भीम - सा म्राता ? ष्पौर कौन ष्यर्जुन - सा त्राता ? हुए शोक से नप्टस्मृति तुम, फिर से करो विचार सुक्तति तुम।" ''तात, विचार लिया है मैंने , ष्यनुचित नहीं किया है मैंने ! दीखे चाहे मुमे घँघेरा, पर प्रात्मीय धर्म ही मेरा। भीमार्ज़न से भी वह पहले, उमकी हानि कौन जन सहले ? धर्म-हेत जीवित मैं जग में, मर भी सक्तें उसीके मग में। रज़क वही रह्य इस जन का, लद्गक घीर ल<del>द</del>्य जीवन का l मेरी दो माताएँ विश्रुत , जीनित हैं मैं कुन्ती का सुत।

जो दिया श्राप सवने प्रसाद , वह भ्रतुलनीय है निर्विवाद। हम थे यद्यपि धन-विभव-हीन , फिर मी मानो चिर - यज्ञ लीन। यह कृपा घ्रापकी ही उदार , लघु हुआ हमारा भूरि भार। चिर संग-वास में सहज चूक, बन जाय वही फिर क्यों न हूक। पर भूल हमारे सुलम दोष, दिखलाते भ्राये भाप तोष । जन रहे कहाँ तक सावधार , हम तो थे विमना विगतमान। अन्नम्य न हो यदि विनय-भंग , चिर वांछनीय यह साधु-संग। हम जिनसे पाते रहे शक्ति , साहस - श्रद्धा - विश्वास - भक्ति । दे चले उन्हें भी श्राज पीट, जैसे कोई घ्रकृतज्ञ ढीट।" हो गया युधिष्ठर - कंटरोध , तव दिया उन्हें सवने प्रवोध । ''सच्चे हैं यदि व्रत-नियम-धर्म तो वही तुम्हारे त्राण - वर्म। नर - रूप तुम्हारे जो श्ररिष्ट , उनके प्रति मी तुम साघु-शिष्ट।

### श्रज्ञात वास

पल पल कर होते युग न्यतीत, कटते हैं सब तप छौर शीत।
सुल-दुःल-दिवस पल-युग-समान
हैं श्रस्त - हेतु ही भासमान।

ष्राया समाप्ति पर नव उदास

यारह वर्षों का विषिन - वास ,

दोला उससे भी सुदुर्द्ध ,

प्यज्ञात वास का एक वर्ष ।

भाषी ये जो कर कठिन टेक ,

मुनि घौम्य सहित ऋिल्व धनेक ,

ष्य छूटेंगे वे भी समस्त ;

हो गये युचिष्ठिर व्यथ - व्यस्त ।

"उच गया देव तक हमें त्याग ,

तव भी ध्रपनाकर सानुराग ,

को दिया **धा**प सबने प्रसाद , वह भतुलनीय है निर्विवाद। इम थे यद्यपि धन-विभव-हीन , फिर भी मानो चिर - यज्ञ लीन । यह क्रपा धापकी ही उदार, लघु हुषा हमारा भूरि भार। चिर संग-वास में सहज चूक , बन जाय वही फिर क्यों न हुक। पर भूल हमारे सुलम दोष , दिखलाते ष्राये ष्राप तोष। जन रहे कहाँ तक सावधान , हम तो थे विमना विगतमान। ध्यन्नम्य न हो यदि विनय-भंग . चिर वांछनीय यह साधु-संग। इम जिनसे पाते रहे शक्ति. साहस - श्रद्धा - विश्वास - मक्ति . दे चले उन्हें भी घाज पीट. जैसे कोई प्रकृतज्ञ ढीठ।" हो गया युधिष्ठर - कंटरोध , तव दिया उन्हें सवने प्रवोध। "सच्चे हैं यदि व्रत-नियम-धर्म तो वही तुम्हारे त्राया - वर्म। नर - रूप तुम्हारे जो ध्ररिष्ट , उनके प्रति मी तुम साधु-शिए।

भूव जाने जिनकी बात शत्रु, तुम-से तुम घाप घजातशत्रु । तुम धर्म-मीरु हो दुढ्-प्रतिज्ञ, जिज्ञासु-रूप में तत्त्व-विज्ञ l रवर तुल्य, एक ही सद्विचार. सुन सकते हो तुम वार वार 1 पहुर्तो को है इतिवृत्त - बोघ, ऐसे भी हैं जो करें शोध। तुम हो परन्तु वे पुरुष भव्य , रचते हैं जो इतिहास नव्य ! द्यिप प्रवतारों में प्राप विष्णु , होते हैं जीलाशील जिप्णु । होंगे तुम भी विजयी विनीत , भवरोप एक तप, एक शीत। तुम से, जिनके प्रिय पद्मनाम, पाया हमने भी सुक्तत - लाम ।<sup>\*\*</sup> चुकर कराम मे नम्र शीम दिज गये उन्हें देकर घ्रसीस I

तव किया युघिष्टिर ने विचार , ''दीपक के नीचे श्रघकार l हम दूर **व काकर** गर्हे पाम . हुम है विरा**ट मुच-ग्रह-नि**चास l' रखकर मैं धपना नाम कंक, हुँगा नृप का पंडित श्रशंक।'' हेंस कहा वृकोदर ने विचार— ''मैं बना बनाया सूपकार।" पर्जुन बोले-''रख धनर वेष , बन वृहजला नर्त्तक विशेष, पूरा करके उर्वशी - शाप , काटूँगा मैं भ्रज़ात पाप। यदि राज-सुता इतक्रत्य मान सीखेंगी मुमसे नृत्य - गान , तो पाकर स्वयं निरोध - वास , मैं निभ जाऊँगा श्रनायास !'' बोले माद्री मौं के प्रतीक-''हम श्रश्वपाल - गोपाल ठीक।" क्रष्णा वोली-'हा भाग्य भोग्य ! त्रम सब क्या ऐसे कप्ट योग्य ? तम पर भी ऐसी भीर धान . तो मैं क्यों बनूँ प्रधीर प्राज। रानी की दासी वन सहर्ष काटूँगी मैं भी एक वर्ष।" ''क्रप्यो, सह लो यह शेष ताप , सत्तम हो तुम, भन्म न थाप। निर्दय हो चाहे सदय देव, रक्लें स्वधर्म हम सम सदैव।" यह निश्चय करके उसी रात हो गये वहाँ से वे प्रयात । ष्पाश्रम यों सूना था प्रभात , ज्यों प्रागा रहित रह जाय गात ।

## सैरन्ध्री

जब विराट के यहाँ वीर पागडव रहते थे,
छिपे हुए ग्रज़ात वास-वाघा सहते थे,
एक वार तब देख द्रौपदी की शोभा भिति,
उस पर मोहित हुमा नीच कीचक सेनापित।
-यों प्रकट हुई उसकी दशा दृगोचर कर रूपवर,
होता श्रधीर ग्रीध्मार्च गज ज्यों पुष्करिग्री देखकर।

यद्यपि दासी वनी, वसन पहने साधारण,
मिलनवेश द्रौपदी किये रहती थी धारण।
वसन-विह्न-सी तदिष छिपी रह सकी न शोभा,
उस दर्शक का चित्त ध्रौर भी उस पर लोभा।
धित लिपटी भी शेवाल में कमल-कली है सोहती,
धन-सघन-घटा में भी धिरी चन्द्रकला मन मोहती।

सितयाँ पित के लिए सभी कुछ कर सकती हैं।
श्रीर श्रिष्टिक क्या, मोद मान कर मर सकती हैं।
नृप विराट की विदित सुदेष्णा थी जो रानी,
दासी उसकी बनी द्रौपदी परम सयानी।
थी किन्तु देखने में स्वय रानी की रानी वही,
की चक की, जिसको देखकर, सुष-जुष सब जाती रही।

नृप का साला तथा सुदेष्णा का माई था।

भट - मानी वह मत्स्यराज का था सेनानी,

गर्व सिहत था सदा किया करता मनमानी।

रहते थे स्वयं विराट भी उससे सदा सशंक-से,

कह सकने थे न विरुद्ध कुछ प्रिषकारी धातंक से।

कोचक मूढ, मदान्व घ्रौर घ्रति घ्रन्यायी या ,

तृप्त न होकर रम्य रूप - रस की तृष्णा से ,

योला वह दुवृ त एक दिन यों कृष्णा से —

'सेरन्ध्रो, किस भाग्यशील की भार्या है तू ।

है तो दासी, किन्तु गुर्गों में श्रायि है तू ।

माग है स्मर ने शर मुक्ते तेरे इस अू-चाप से ,

धव क्य तक तडपूँगा भला विग्हजन्य सन्ताप से !

''सावधान हे वीर, न ऐसे वचन कही तुम, मन को रोको छौर संयमी बने रहो तुम। मेरा भी है धर्म उसे क्या खो सकती हूँ १ ष्यबला भी चंचला कहाँ मैं हो सकती हूँ १ मैं दीना-हीना हूँ सही, किन्तु लोम - लीना नहीं, करके कुकर्म संसार में मुमको है जीना नहीं।

मेरे प्रभु हैं पाँच देव प्रच्छन निवासी,
तन - मन - घन से सदा उन्हीं की हूँ मैं दासी।
बहे भाग्य से मिले मुफे ऐसे स्वामी हैं,
धर्म - रूप वे सदा धर्म के प्रानुगामी हैं।
इसिलिए न छेडो तुम सुफे, सह न सकेंगे वे इसे;
श्रुत भीम-पराकम-शील वे मार नहीं सकते किसे?"

कीचक हँसने लगा घौर फिर उससे बोला—
सेरन्ध्रो, तेरा स्वभाव है सचमुच मोला।
तुभसे वढ़कर घौर पुराय का फल क्या होगा।
जा सकता है यहीं स्वर्ग-सुख तुमसे भोगा।
भय रहने दें, जय बोल तूं, मेरा कीचक नाम है,
तेरे प्रभु - पंचक से मुमें चिन्त्य पंचशर काम है।

में तेरा हो चुका, तू न होगी क्या मेरी ।

पथ - प्रतीचा किया करूँगा कव तक तेरी ।

धाज रात में दीप शिक्षा-सी तू घा जाना ,

दृष्टि-दान कर प्राग्य-दान का पुग्य कमाना ।

जो मूर्ति हृदय में है वसी, वही सामने हो खडी ,

प्रा जावे फटपट वह घडी यही लालसा है बड़ी ।"

यह कहकर वह चला गया उस समय दम्म से ,
इप्णा के पद हुए विपद-भय-जड-स्तम्भ-से ।
जान पड़ा वह राजभवन गिरि-गुहा सरीखा ,
उसमें भीपण हिंस जन्तु-सा उसको दीखा ।
वह चिकत मृगी-सी रह गई धाँखें फाड वडी वड़ी ,
पर कटी पिंचणी व्योम को देखे ज्यों मृ पर पडी ।

यही देर तक खढी रही वह हिली न ढोली,
फिर प्रचेत-सी धकस्मात चिल्लाकर बोली—
''है क्या कोई, मुफे बचाधो, करो न देरी,
मैं धक्ला हूँ घान लाज लुट नाय न मेरी।
ऊपर नीचे जो भी सुनें, मेरी यही पुकार है—
जिमको सदर्भ विचार है, उस पर मेरा मार है।"

मींगी कृष्णा इघर घाँसुमों के पानी से,
कीचक ने यों कहा उधर जाकर रानी से—
''सेरन्त्री - सी सखी कहाँ से तुमने पाई ?
बहन, कहो यह कौन कहाँ से कैसे धाई ?
देवी-सी दासी रूप में दीख रही यह भामिनी,
मन गई तुम्हारी सेविका मेरे मन की स्वामिनी !"

सुन भाई की बात वहन ठिठकी, फिर बोली—
''ठहरो भैया, ठीक नहीं इस माँति ठठोली।
माभी हैं क्या यहाँ, चिढ़ें जो यह कहने से,
धौर मोद हो तुम्हें, विनोद - विषय रहने से।
प्रपमान किसीका जो करे, वह विनोद भी है बुरा,
यह सुनकर ही होगी न क्या सैरन्द्री ज्ञोभातुरा है

मैं भी उसको पूर्यारूप से नहीं जानती,
एक विलच्या वधू मात्र हूँ उसे मानती।
सुनो, कहूँ कुछ वृत्त कि वह है कैसी नारी,—
उस दिन जब अवतीर्या हुई, सन्ध्या सुकुमारी,
बैठी थी मैं विश्रान्ति से सहचरियों के संग में,
होता या वचन - विलास कुछ हास्य-पूर्या रस-रंग में।

वह सहसा था खडी हुई मेरे प्रांगरा में , जय - लक्ष्मी प्रत्यच्च खडी हो जैसे रण में ! वेश मिलन था, किन्तु रूप घावेश भरा था , था उद्देश्य ध्रवश्य, किन्तु घादेश भरा था ! मुख शान्त दिनान्त समान ही, निष्प्रम किन्तु-पवित्र था ! नभ के घ्रस्फुट नच्चत्र-सा, हार्दिक माव विचित्र था !

मुक्त पर घादर दिखा रही थी, पर निर्भय थी, घानुनय उसमें न था, सहज ही वह सिवनय थी। नेत्र वडे थे, किन्तु दृष्टि थी सूच्म बढी ही, सबके मन में पैठ वैठ वह गई खढी ही। घह हास्य वीच में ही रुका, सन्नाटा - सा छा गया, मेरे गौरव में भी स्त्रयं कुछ घाटा - सा छा गया।

मुद्रा वह गम्मीर देख सव रुकीं, जर्की-सी,
घीर दृष्टियाँ एक साथ सव मुर्की, थर्की-सी।
काले काले वाल कन्घरा ढके खुले थे,
गुँचे हुए-से व्याल मुक्ति के लिए तुले थे।
दृष्पात न करती यी तनिक सौध-विभव की घोर यह,
फ्या करूँ, सौम्य वा घोर यी, कोमल थी कि क्टोर वह।

सहसा में उठ खढी हुई उठ खड़ी हुई सब , पर नीरव थीं, भ्रान्त भाव में पड़ी हुई सब । किया ससम्भ्रम प्रश्न भ्रन्त में मैंने ऐसे 'भद्रे, तुम हो कौन श्रीर श्राई हो कैसे ?' उसके उत्तर के भाव का लक्ष्य न जाने था कहाँ ? "'मैं १ हाँ मैं श्रवला हूँ तथा श्राश्रयार्थ श्राई यहाँ।

इस पर निकला यही वचन तब मेरे मुख से , 'धपना ही घर समम यहाँ ठहरो तुम सुख से ,' ध्राश्रयार्थिनी नहीं, वस्तुतः धितिथि वनी वह , नहीं सेविका, किन्तु हुई मेरी स्वजनी वह । 'आनुचरियों को साहस नहीं, सममें उसे समान वे ; रह सकती नहीं किये विना उसका ध्रादर-मान वे ।

बहुघा ध्रन्यमनस्क दिखाई पड़ती है वह , मानो नीरव धाप घ्रापसे लड़ती है वह । • करती करती काम घ्रचानक रुक जाती है , करके यीवा - भंग फोंक-से मुक्क जाती है । बस मर सँमाल कर चित्त को श्रम से वह थकती नहीं , पर भूल करे तो मर्त्सना मैं भी कर सकती नहीं । कार्य-कुशलता देख देख उसकी विस्मय से , इच्छा होती है कि चड़ाई करें हृदय से ! किन्तु दीर्घ निःश्वास उसे लेते निहार कर , रखना पडता मौन भाव ही स्वयं हार कर !

रखना पडता मौन भाव ही स्वयं हार कर । कुछ मेद पूछने से उसे होता मन में खेद हैं , ष्रित ष्रसन्तोष हैं पर उसे यांचा से निर्वेद हैं ।

ऐसी ही दृढ़ जिटल - चिरित्रा है वह नारी , दुिलया है, पर कौन कहे उसको वेचारी । जय तब उसको देख भीति होती है मन में , तो भी उस पर परम प्रीति होती है मन में । प्रपना घादर मानो दया करके वह स्वीकारती पर दया करो तो वह स्वयं, घृगा भाव है धारती ।

वृत्त-भिन-सी स्नता, तदिप उच्छित नहीं वह , मेरा सद्व्यवहार देख कर खिन नहीं वह । जान सकी मैं यही चात उस गुगावाली की , धाली है वह विश्व-विदित उस पांचाली की ,

नो पंच पागडवों की प्रिया प्रिय-समेत प्रच्छन है यम इसोलिए वह सुन्दरी सम्प्रति व्यम्न विपन्न है किन्तु तुम्हें यह उचित नहीं जो उसको छेड़ो , बुनकर धपना शौर्य-यशःपट यों न उघेड़ो । गुप्त पाप ही नहीं, प्रकट भय भी है इसमें , धारम-पराजय मात्र नहीं, ज्ञय भी है इसमें । सब पायडव भी होंगे प्रकट, नहीं छिपेगा पाप भी , सहना होगा इस राज्य की ध्यवला का ध्रिमशाप भी ।"

"वहन, किसे यह सीख सिसाती हो तुम,—मुमको ? किसे धर्म का मार्ग दिखाती हो तुम,—मुमको ? व्यर्थ, सर्वया व्यर्थ, सुनूँ-देखूँ क्या णव मैं, सारी सुध - बुध उधर गेंवा वैठा हूँ जव में। उस मृगनयनी की प्राप्ति ही, है सुकीर्त्ति मेरी, सुनो । पाहो मेरा कल्याण तो, कोई जाल तुम्हीं बुनो।"

वह कामी निर्लं ज नीच कीचक यह कह कर , चला गया, मानो श्रधेर्य - धारा में वह कर । उसकी भगिनी खड़ी रही पापाया - मूर्त्ति - सी , झाता के भय झौर लाज की स्वयं पूर्ति-सी । देेला की डगमग चाल वह उसकी धपलक दृष्टि से , जो भींग रही थी श्राप निज, घोर घृया की वृष्टि से । ''राम-राम ! यह वही वली मेरा स्राता है , कहलाता जो एक राज्य भर का त्राता है ! जो धवला से धाज धवानक हार रहा है , धपना गौरव, धर्म, कर्म, सब वार रहा है ! क्या पुरुषों के वारित्र्य का, यही हाल है लोक में ! होता है पौरुप पुष्ट क्या, पश्चता के ही धोक में !

सुन्दरता यदि विघे, नासना उपजाती है, तो कुन्न-ज्ञलना हाय ! उसे फिर क्यों पाती है ! काम-रीति को प्रीति नाम नर देते हैं वस , कीट तृप्ति के लिए लूटते हैं प्रस्न-रस ! यदि पुरुप जनों का प्रेम है पावन नेम निनाहता , तो कीचक मुफ-सा क्यों नहीं, सैरन्ब्री को चाहता !

संरन्त्री यह वात श्रवण कर क्या न कहेगी,

वह मनस्विनी कभी मीन श्रपमान सहेगी है

घोर वृणा की हिए मात्र वह जो डालेगी,

मुक्तको विप में बुक्ती धनी-पी वह सालेगी।

ऐमें माई की यहन मैं, हूँगी कैसे सामने है

होते हैं शासन-नीति के दोषी जैसे सामने।

किन्तु इघर भी नहीं दीखती है गित मुमको .

उभय घोर कर्त्तव्य किंठन है सम्प्रित मुमको ।

विफलकाम यदि हुमा हठी कीचक कामातुर ,

तो क्या जाने कौन मार्ग ले वह चिर निष्ठुर ।

राजा भी डरते हैं उसे, वह मन में किंसमे डरें ,

क्या कह सकता है कौन वह जो कुछ भी चाहे. करें ।

इससे यह उत्पात शान्त हो तभी कुशल है.
विद्रोही विख्यात बली कीचक का बल है।
नहीं मानता कभी क्रूर वह कोई वाधा,
राज्य-सैन्य को युक्तियुक्त है उसने साधा।
सैरन्ध्री सम्मत हो कहीं, तो फिर भी सुविधा रहें,
पर मैं रानी दूती वनूँ, इसे हृदय हैसे सहे।"

मन ही मन यह सोच समय को देख सयानी,
सेरन्त्री से प्रेम सहित बोक्षी यों रानी—
''इतने दिन हो गये यहाँ तुभको सिख, रहते,
किन्तु न देखी गई स्वयं तू कुछ मी कहते।
क्या तेरी इच्छा-पूर्ति की पा न सकूँगी प्रीति से १
विस्मित होती हूँ देखकर, तेरी निस्पृह नीति मैं।"

सैरन्धी उस समय चित्र - रचना करती थी , हाय तुला था घौर तूलिका रँग भरती थी । देख पार्श्व से मोड महा घीना, कुछ तन कर , हँस बोली वह स्वयं एक सुन्दर छ्वि वन कर— ''में क्या मागूँ जब घापने, यों ही सब कुछ है दिया ? पानानुसार यह दृश्य यह, लीजे, मैंने लिख लिया।"

' किया सहित तू वचन-विद्रा भी है धाली,
है तेरी प्रत्येक बात ही नई, निराली।"
नह कह रानी देख द्रीपदी को मुसकाई,
करने लगी सुचित्र देख कर पुनः बटाई।
''धिकित की है घटना विकट, किंग पटुता के साथ में,
राच ातला जाह, कौन-सा है तेरे इस हाथ में।"

राष्ट्र पुलिनत कुछ चिकत घाँर कुछ दर्शक शंकित , राष्ट्र विगट युत एक घोर थे छिव में घाँकित । एक घोर यी स्वय सुदेष्णा चिन्नित घद्मुत , पैटी हुई विशाल मरोखे में परिकर युत । भैदान बीच में या जहाँ, दो गल मत घ्रसीम थे , रा स्टिस्तों के बीच में. बहुव न्द्री भीम थे । यही भीम-गन युद्ध चित्र का मुख्य विषय था , जय निश्चय के साथ साथ ही सवको भय था। पाश्वों से भुजदंड वीर के चिपट रहे थे , उनमें युग करि-शुंड नाग से लिपट रहे थे। गज प्रपनी घ्रपनी घ्रोर थे उन्हें खींचते कज्ञ से , पर क्षिचे जा रहे थे स्वयं, भीम संग प्रत्यज्ञ-से।

निकल रहा या वत्त वीर का धागे तन कर ,
पर्वत भी पिस जाय, छड़े जो वाधक वन कर ।
दिच्चिए पद वढ़ जुका वाम छन बढ़ने को या ,
गौरव-गिरि के उच श्रृंग पर चढ़ने को था ।
सद था नेत्रों में दर्प का, मुख पर थी घ्ररुण्च्ह्रटा ,
निकला हो रेवि व्यों फोड कर, युगल गर्जो की घन घटा ।

रानी घोली—''धन्य तूलिका है सिख तेरी, कला – कुशलता हुई प्राप ही प्राकर चेरी। किन्तु प्रापको लिखा नहीं तूने वयों इसमें ? वह्नव की प्रत्यच जयश्री रहती जिसमें ? उस पर तेरा जो गाव है, मैं उसको हूँ जानती, इँसती है लज्जा युक्त तू, तो भी मोहें तानती। द्वेप जताने से न प्यार का रंग छिपेगा, सौ ढोंगों से भी न कभी वह ढंग छिपेगा। विजयी वल्लव लडा वन्य जीवों से जब जब, सहमी सबसे धधिक प्यन्त तक तूही तब तब। फूरण देख युद्ध का धन्त में बची सॉस-सी ले घहा, तैरे मुख का वह भाव है, मेरे मन में बस रहा।

कह तो लिख दूँ उसे प्रभी इस चित्र-फलक पर,
गात नहीं जो मुकर सके तू किसी फलक पर।
कह तो घाँखें लिखूँ, नहीं जो यह सह सकती,
ज तो देख सकतीन विना देखे रह सकती।
ना लिखूँ कनौसी दृष्टि वह, विजयी वल्लव पर पड़ी.
नौचै मुख की मुसकान में मुग्ध हृद्य की हड़बड़ी है

यल्लन फिर भी सूपकार, माधारण जन है, भार उच पद-योग्य घन्य यह यौनन धन है।" रुप्णा बोली—'दिवि, धाप कुछ कहें भले ही, मुफतो सशव-योग्य सममती रहें भले ही। कर करती नहीं कदापि हूँ, कोई धनुचित कर्म मैं। दागी होरा भी धापकी, रखती हूँ निज धर्म मैं।

लड़ता है नर एक, करू पशुष्रों से डट कर, कौतुक हम सब लोग देखते हैं हट हट कर। उस पर तदिप सहानुभूति भी उदित न हो क्या, श्रीर उसे फिर जयी देख, मन मुदित न हो क्या? यदि इतने से ही मैं हुई, संशय योग्य कुघोष से, तो चमा की जिए, श्राप भी बचेंगी न इस दोष से।

पद से ही मैं िकनतु मानती नहीं महत्ता, चाहे जितनी क्यों न रहे फिर उसमें सत्ता। स्थिति से नहीं, महत्व गुर्गों से ही बढ़ता है, यों मयूर से गीध घ्यधिक ऊँचे चढ़ता है। विस्ताव सम बीर बिलिष्ठ का, पत्तपात किसको न हो, क्या प्रीति नाम में ही प्रकट काम-बासना है घ्रहो।"

रानी ने हँस कहा—''दोष क्या तेरा इसमें , रहती नहीं भ्रपूर्व गुर्गों की श्रद्धा किसमें ? स्वामाविक है काम-वासना मी हम सबकी , भ्रोर नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाती कब की ! मेरा भ्राशय या वस यही तू उस जन के योग्य है , भच्छी से धब्छी वस्तु इस मव की जिसको भोग्य है ! द्वेष जताने से न प्यार का रग छिपेगा,
सौ ढोंगों से भी न कभी वह ढग छिपेगा।
विजयी वरुलव लडा वन्य जीवों से जय जय,
सहमी सबसे घिषिक घ्रन्त तक तूही तव तव।
फूरु देख युद्ध का घ्रन्त में विची साँस-सी ले घ्रहा,
तेरे मुख का वह भाव है, मेरे मन मे वस रहा।

कह तो लिख दूँ उसे प्रभी इस चित्र-फलक पर , पात नहीं जो मुकर सके तू किसी मलक पर ! कह तो घाँखें लिखूँ, नहीं जो यह सह सकती , य तो देख सकती न विना देखे रह सकती ! ना लिखूँ कर्नौखी हिए वह, विजयी वल्लव पर पड़ी . नीचे मुख की मुसकान में मुग्ध हृद्य की हड़बड़ी ?

वल्तव फिर भी सूपकार, साधारण जन है, श्रीर उच पद-योग्य धन्य यह यौवन धन है।" कृष्णा वोली—''देवि, श्राप कुछ कहें भले ही, सुफको संशय-योग्य समफती रहें भले ही। पर करती नहीं कदापि हूँ, कोई श्रवुचित कर्म मैं, दासी होकर भी श्रापकी, रखती हूँ निज धर्म मैं।

लड़ता है नर एक, क्र्र पशुषों से डट कर, कौतुक हम सब लोग देखते हैं हट हट कर। उस पर तदिप सहानुभूति भी उदित न हो क्या, श्रौर उसे फिर जयी देख, मन मुदित न हो क्या श्रिष्टि इतने से ही मैं हुई, संशय योग्य कुघोष से, तो समा की जिए, श्राप भी बर्चेगी न इस दोष से।

पद से ही मैं िकनतु मानती नहीं महत्ता,
चाहे जितनी क्यों न रहे फिर उसमें सत्ता।
स्थिति से नहीं, महत्व गुणों से ही बढ़ता है,
यों मयूर से गीध ष्रिधिक ऊँचे चढ़ता है।
विस्तान सम वीर बिलिष्ठ का, पद्मपात किसको न हो,
क्या प्रीति नाम में ही प्रकट काम-वासना है प्रहो!"

रानी ने हैंस कहा—''दोष क्या तेरा इसमें , रहती नहीं श्रपूर्व गुर्गो की श्रद्धा किसमें ? स्वामाविक है काम-वासना भी हम सबकी , श्रीर नहीं तो सृष्टि नष्ट हो जाती कव की ? मेरा श्राशय था वस यही तू उस जन के योग्य है , भच्छी से श्रव्ही वस्तु इस भव की जिसको भोग्य है ! रहने दे इस समय किन्तु यह घर्ची, जा तू, की चक को यह चारु चित्र जाकर दे प्रा तू। भाई के ही लिए इमे मैंने चनवाया, वलन का यह युद्ध चहुत था उसको भाया। मेरा भाई भी है चडा, बीर प्रारं विश्रुत चली, ऐसे कार्मो से ही सदा, खिलती है उमकी कली।

तनकर, त्योरी वदल गई कृष्णा की सहसा,
रानी का यह कथन हुषा उसको दुस्सह सा।
पालक का जी पली सारिका यथा जला दे,
हाथ फेरते समय घ्रचानक चौंच चला दे!
वह घोली—''क्या यह भूमिका, इसीलिए थी घ्रापकी!'
यह बात 'महस्पद' के लिए हैं कितने परिताप की!'

कहा सुदेष्णा ने कि ''घरी, तू क्या कहती है , श्रपने को भी श्राप सदा भूली रहती है ! करती हूँ सम्मान सदा स्वजनी सम तेरा , तू उलटा ध्रपमान धाज करती है मेरा ! क्या मैंने घाश्रय था दिया, इसीलिए तुमको, बता , तू कौन घौर मैं कौन हूँ, इसका भी कुछ है पता !' रानी के श्रारमाभिमान ने धका खाया,
सेरन्ध्री को भी न कार्य श्रपना यह भाया।
''चमा कीजिए देवि, श्राप महिषी मैं दासी,
कीचक के प्रति न था हृदय मेरा विश्वासी।
इस्लिए न श्रापे में रही, सुनकर उसकी बात मैं,
सहती हूँ लज्जा युक्त हा ! उसके वचनाघात मैं।

होकर उच पदस्य नीच पथगामी है वह , पापदृष्टि से मुमे देखता, कामी है वह । नर होकर भी हाय सताता है नारी को , ध्वनाचार क्या कभी उचित है बलधारी को ! चों तो पशु-महिष-त्रराह भी, रखते साहस सत्व हैं , इोते परन्तु कुछ धौर ही, मनुष्यत्व के तत्व हैं।

सुमें न उसके पास मेजिए, यही विनय है, शील धर्म के लिए वहाँ जाने में भय है। रिवए ध्रवला-रत्न, घ्राप ध्रवला की लज्जा, सुन मेरा ध्रभियोग की जिए शासन-सज्जा। हा | मुमें प्रलोभन ही नहीं, की वक ने भय भी दिया, अर्थादा तोडी धर्म्म की, ध्रौर ध्रसंयम भी किया।" रानी कहने लगी—''शान्त हो, सुन सेरन्घी, श्रमनी धुन में भूल न जा, कुछ गुन सेरन्घी! भाई पर तो दोप लगाती है तू ऐसे, पर मेरा ध्रादेश मग करती है कैमें किया जाने से ही तू वहाँ, फिर ध्राने पाती नहीं, होती हैं वार्ते प्रेम की, सफल भला वल से कहीं।

तू जिसकी यों वार वार कर रही बुराई,
भूल न जा, वह शक्ति - शील है मेरा भाई।
करता है वह प्यार तुमे तो यह तो तेरा
गौरव ही है, यही ष्रटल निश्चय है मेरा।
तू है ऐसी गुण् - शालिनी, जो देखे, मोहे वही,
फिर इसमें उसका दोष क्या, चिन्तनीय है वस यही।

तू सनाथिनी हो कि न हो उस नर-पुंगव से , उदासीन ही रहे क्यों न वैभव से, भव से । पर तू चाहे लाख गालियाँ दीजो मुक्तको , मैं गाभी ही कहा करूँगी ध्रव से तुभको । जा, दे ध्रा ध्रव यह चित्र तू जाकर ध्रपनी चाल से ।" हो गई मूढ-सी द्रौपदी, इस विचित्र वाग्जाल से ।

बोली फिर ''घादेश घापका शिरोधार्थ है , होने को धनिवार्थ किन्तु कुछ घ्रशुभ कार्य है । पापी जन का पाप उसीका मच्चक होगा , मेरा तो घ्रुव धर्म सहायक, रच्चक होगा ।" चलते चलते उसने कहा, नम की घ्रोर निहारके , ''द्रष्टा हो दिनकर देव, तुम, मेरे शुद्धाचार के ।"

ठोका उसने मध्य मार्ग में धाकर माथा,

''रानी करने चली घाज है मुफे सनाथा।

विश्वनाथ हैं तो धनाथ हम किसको मानें ?

मैं धनाथ हूँ वा सनाथ, कोई क्या जानें ?

मुफको सनाथ करके स्वयं, पॉच गुना संसार में ,
हे विधे, वहाता है बता, ध्रम तू क्यों मॅफधार में !

हठ कर मेरी ननद चाहती है वह होना, श्रावे इस पर हँसी मुफे वा श्रावे रोना ! पहले मेरी ननद दुःशला ही तो हो ले ! वन जाते हैं कुटिल वचन भी वैसे भोले ! मैं कौन श्रीर वह कौन है, मैं यह भी हूँ जानती।" कर श्राप श्रधर-दंशन चली कृष्णा भींहें तानती।

''प्रा, विपत्ति, षा, तुमे नहीं हरती हूँ घव मैं , देखूँ बढ़ कर ष्राप कि क्या करती हूँ घव मैं । भय क्या है, भगवान भाव ही में है मेरा , निश्चय, निश्चय जिये हृदय, दृढ़ निश्चय तेरा । मैं ष्रवला हूँ तो क्या हुष्या ! ष्रवलों का वल राम है , कर्मानुसार भी ष्यन्त में शुभ सबका परिगाम है ।'

सैरन्ध्री को देख सहज धपने घर घाया, कीचक ने घाकाश-शशी भूपर – सा पाया। स्वागत कर वह उसे विठाने लगा प्रण्य से, किन्तु खडी ही रही काँप कर कृष्णा भय से। चुपचाप चित्र देकर उसे ज्यों ही वह चलने लगी, स्यों ही कीचक की कामना उसको यों छलने लगी—

''सुमुखि, सुन्दरी मात्र तुमें मैं समम रहा था , पर तू इतनी कुशल, बहन ने ठीकं कहा था । इस रचना पर भला तुमें क्या पुरस्कार दूँ ! तुम्म पर निज सर्वस्व बोल मैं ध्रमी वार दूँ !'' बोली कृष्णा मुख नत किये ''समा की जिए बस मुमें !

कुछ पुरस्कार के काम में, नहीं दीखता रस मुके।

रचना के ही लिए हुन्ना करती है रचना।" कृष्णा चुप हो गई कठिन था तब भी बचना। चोला खल—''पर दिखा चुका जो लिलत कला यह, क्या चूमा भी जाय कुशल-कर वर न भला वह? सैर-न्नी, कहूँ विशेप क्या, तू ही मेरी सम्पदा; मेरे वश में यह राज्य है, मैं तेरे वश में सदा।

हे धनुषम धानन्द-मूर्ति, क्रशतन्त, सुकुमारी, विलहारी यह रुचिर रूप की राशि तुम्हारी! क्या तुम हो इस योग्य, रहो जो वनकर चेरी, सुध-बुध जाती रही देख कर तुमको मेरी। इन हग्वाणों से विद्य यह मन मेरा जब से हुधा, है खान पान शयनादि सब विष समान तब से हुधा।

श्रव हे रमग्रीरत्न, दया कर इघर निहारों, मेरी ऐसी प्रीति नहीं कि प्रतीति न घारों। मैं तो हूँ श्रनुरक्त. तनिक तुम भी श्रनुरागों, रानी होकर रहों, वेश दासी का त्यागों। होती हे यद्यपि जान में किन्तु नहीं रहती पड़ी; जाती है मिग्रि तो श्रन्त में राजमुकुट में ही जड़ी।" ''घ्रहो वीर वलवान, विषम विष की धारा-से , बोलो ऐसे वचन न तुम मुफ पर-दारा से ! तुम जैसे ही वली कहीं धनरीति करेंगे , तो क्या दुर्वल जीय धर्म का ध्यान धरेंगे ! नर होकर इन्द्रिय-वश छहो ! करते कितने पाप हैं , निज धहित-हेतु धविवेकि जन होते ध्रपने धाप हैं !

राजोचित सुख - भोग तुम्हींको हों सुख-दाता, कर्मी के घ्रनुसार जीव जग में फल पाता। रानी ही यदि किया चाहता मुक्को घाता, तो दासी किस लिए प्रथम ही मुक्ते वनाता। निज घर्म सहित रहना भला, सेवक वनकर भी सदा, यदि मिले पाप से राज्य भी, त्याज्य समिमए सर्वदा।

इस कारण हे वीर, मुमे तुम यों न निहारों , फिर्णि-मिण पर निज कर न पसारों, मन को मारों । प्रेम करूँ मैं वन्धु, सुमे तुम बहन विचारों , पाप-गर्त्त से बचो, पुराय-पथ पर पद घारों । ध्यपने इस ध्रनुचित कर्म के लिए करों ध्रनुताप तुम , मत लो मस्तक पर वज्र-सम सती-धर्म का शाप तुम ।" "रहने दो यह ज्ञान - घ्यान ग्रन्थों की वार्ते,

फिर फिर धाती नहीं सुर्यौवन की दिन-रातें।

करिए सुख से वही काम, जो हो मनमाना,

क्या होगा मरग्गोपरान्त. किसने यह जाना ?

ो भावी की घाशा किये वर्त्तमान सुख छोड़ते,

। मानो ध्रपने धाप ही निज हित से मुहँ मोड़ते।"

कह कर ऐसे वचन वेग से विना विचारे , श्रातुर हो श्रत्यन्त, देह की दशा विसारे ! सहसा उसने पकड़ लिया कर पांचाली का , मानो किसलय गुच्छ नाग ने नत डाली का ! कीचक की ऐसी नीचता देख सती चोभित हुई , कर चन्नु चपल गति से चिकत शम्पा-सी शोभित हुई !

जो सकम्प तनु-यप्टि भूलती रज्जु सहस थी,
शिथिल हुई निर्जीव दील पडती ध्रिति क्रश थी,
ध्राहा! ध्रव हो उठी ध्राचानक वह हुंकारित;
ताव-पेंच ला वनी कालफिंग्यानी फुंकारित।
-अम न था रज्जु में सर्प का उपमा पूरी घट गई,
कीषक के नीचे की धरा मानो सहसा हट गई।

''धरे नराघम, तुमें नहीं लजा घाती है। निश्चय तेरी मृत्यु सुगड पर मॅंडराती है। में घवला हूँ, किन्तु न घरयाचार सहूँगी, तुम दानव के लिए चंडिका बनी रहूँगी।

तुम दानव के लिए चंडिका बनी रहूँगी।

मत समम मुमे तू शशि-सुश खल, निज कलमप राहु की ।

मैं सिख कल्या पाशता श्रयने बामा माहु की ।

तो कालानल निरय निकलता है प्राहों में !'' यों कहकर माट हाथ छुड़ाने को उस खल से , तरन्या उसने दिया एक माटका घति वल से । तब सहसा मुहॅ के वल वहाँ मदोनमत्त वह गिर पड़ा ,

मानो माभा के वेग से पतित हुद्या पादप बडा

होता है यदि पुलक हमारी गलवाहों में ;

तब विराट की न्याय सभा की नींव हिलाने,
जस कामी को कुटिल कर्म का दंड दिलाने।
केशों के ही मूरि-भार से खेदित होती,
गई किसी विघ शीघ्र द्वीपदी रोती रोती।
पीछे मे जमको मारने जरकर की वक भी चल

पीछे से उसको मारने उठकर कीचक भी चला उस प्रवला द्वारा भूमि पर गिरना उस खल को खला कृष्णा पर कर कोप शिष्ठ भपटा वह ऐसे ,

थकी मृगी की श्रोर तेंदुश्रा लपके जैसे ।

भरी सभा में लात उसे उस खल ने मारी ,

छित्र लता-सी गिरी भूमि पर वह सुकुगारी ।

पर सँभला कीचक भी नहीं निज बल वेग विशेष से ;

फिर मुहँ की खाकर गिर पड़ा दुगुने विगलित वेष से ।

धर्मराज भी कंक वने थे वहाँ विराजे; लगा वज्र-सा उन्हें मौलि पर घन - से गाजे। सँभले फिर भी किसी भाँति वे 'हरे. हरे।' कह, हुए स्तब्ब-से सभी सभासद 'घ्ररे, घ्ररे!' कह। करके न किन्तु हक्पात तक कीचक उठा, चला गया; मानो विराट ने चित्त में यही कहा कि 'मला गया'।

सम्बोधन कर समा मध्य तव मत्स्यराज को , बोली ऋष्णा कुपित सुनाकर सब समाज को । मधुर कंड से कोध पूर्ण कहती कटु वाणी , श्रद्भुत छिन को प्राप्त हुई तब यह कल्याणी । ध्वनि यद्यपि थी श्रावेग मय, पर वह कर्कश थी नहीं , मानो उसने नातें सभी बीणा में होकर कहीं। "भय पाती है जहाँ राजगृह में ही नारी, होता घरताचार यथा उस पर है भारी। सब प्रकार विपरीत जहाँ की रीति निहारी, ध्यिकारी ही जहाँ ध्याप है घरताचारी, क्षजा रहनी घरित कठिन है कुल-वधुक्षों को भी जहाँ है मस्स्यराज, किस भाँति तुम हुए प्रजा-रजक वहाँ।

छोड धर्म की रीति, तोड मर्यादा सारी,
भरी समा में लात मुफे की चक ने मारी।
उसका यह घन्याय देख कर भी भयदायी,
न्यायासन पर मौन रहे तुम चनकर न्यायी।
हे वयोवृद्ध नरनाथ, क्या यही तुम्हारा धर्म है।
क्या यही तुम्हारे राज्य की राजनीति का मर्म है।

तुममें यदि सामर्थ्य नहीं है प्रव शासन का , तो क्यों करते नहीं त्याग तुम राजासन का ? करने में यदि दमन दुर्जनों का डरते हो , तो छ्कर क्यों राजदङ दूषित करते हो ? तुमसे निज पद का स्वांग भी भली भाँति चलता नहीं षाधिकार-रहित इस छत्र का भार तुम्हें खलता नहीं प्रायासम्बी जो पंच पांडवों की पांचाली, दासी भी मैं उमी द्रौपदी की हूँ घ्राली। हाय। ग्राज दुर्देंच विवश फिरती हूँ मारी, वचन-बद्ध हो रहे वीरवर वे व्रतधारी। फरता प्रहार उन पर न यों दुर्विध यदि कर्कश कशा, तो क्यों होती मेरी यहाँ इस प्रकार यह दुर्दशा।

श्रहो दयामय धर्मराज । तुम श्राज कहाँ हो , पांडु-वंश के कत्रवृत्त, नरराज. कहाँ हो ? विना तुम्हारे श्राज यहाँ श्रनुचरी तुम्हारी , होकर यों श्रसहाय भोगती है दुस मारी ! तुम सर्व गुर्गो के शरण यदि विद्यमान होते यहाँ , सो इस दासी पर देव. क्यों पडती यह विपदा महा !

तुम-मे प्रभु की कृपा-पात्र होकर भी दासी,
मैं घ्रनाथिनी-सदृश यहाँ जाती हूँ त्रासी।
जन घजातिरेषु, वात याद मुमको यह घाती,
छाती फटती हाय। दुःख दूना मैं पाती।
कर दी है जिसने लोप-सी नाग-भुजंगों की कथा,
हा, रहते उस गागडीव के हो मुमको ऐसी व्यथा।

जिस प्रकार है मुमें यहाँ कीचक ने घेरा, होता यदि वृत्तान्त विदित तुमको यह मरा। तो क्या दुर्जन, दुष्ट, दुराचारी यह कामी, जीवित रहता कभी तुम्हारे कर में स्वामी। हुम इस दारुण ध्रन्याय को देख नहीं सकते कभी, है वीर ी तुम्हारी नीति की उपमा देते हैं समी।

करूर देव ने दूर कर दिया तुमसे जिसको , सकट मुम्मको छोड प्रौर पडता यह किसको ! यह सब हैं दुर्दृप्ट-योग, इसका क्या कहना , मेरा प्रपने लिए नहीं कुछ धिषक उलहना । पर जो मेरे प्रपमान मे तुम सबका धपमान है , है क्कतलन्गा, मुम्मको यही चिन्ता महा महान है ।"

सुन कर निर्मय वचन याज्ञसेनी के ऐसे , वेसी ही रह गई सभा, चित्रित हो जैसे । कही हुई सावेग गिरा उसकी विशुद्ध वर , एक साथ ही गूँज उठी सब घोर वहाँ पर । तब ज्यों त्यों करके शीघ्र ही ध्रपने मन को रोक के , गों धर्मराज कहने लगे उसकी घ्रोर विलोक के — "हे सैरन्ब्री, न्यम न हो तुम. धीरन घारी, नरपित के प्रति वचन न यों निष्ठुर उच्चारी। न्याय मिलेगा तुम्हें लौट ध्रन्तःपुर नाष्ट्रों, नृप हैं ध्रश्रुतवृत्त, दोष उनको न लगाष्ट्रों। श्रार-शिक्त पांडवों की किसे ज्ञात नहीं संसार में । पर चलता है किसका कहो, वश विधि के न्यापार में ।"

चर्मराज का मर्म समफ कर नत मुख वाली, ध्रान्तः पुर को चली गई तत्त्रण पांचाली। किन्तु न तो वह गई किसीके पास वहाँ पर, ध्रीर न उसके पास ध्रा सका कोई डर कर। वह रही ध्रकेली भींगती दीर्घ दृगों के मेह में, ज्व हुई नैश निस्तव्यता गई भीम के गेह में।

ध्याँखें मूँदे हुए वृकोदर जाग रहे थे;
पड़े पड़े निःश्वास वड़े वे त्याग रहे थे।
वाट उसीकी देख रहे थे धीरज खोकर,
वे भी सारा वृत्त सुन चुके थे हत होकर।
हो गई धधीरा ध्यार भी उन्हें देख कर द्रीपदी,
उहिम-राशि पिघल रिव तेज से बढ़ा ले चले ज्यों नदी।

''जागो, जागो श्रहो । भूल सुघ सोने वाले । श्रो श्रपना सर्वस्य श्राप ही खोने वाले ।'' उठ वैठे मट भीम, उन्होंने लोचन खोले , श्रीर ''देवि, में जाग रहा हूँ' ने यों बोले । ''व्यव तक तुम हो सर्वस्य भी श्रपना श्रपने सग है , सो नहीं रहा था मैं प्रिये, निद्रा तो चिर भग है ।''

''करो सनगता की न नाय, तुम श्रीर ठठोली। श्राज श्रातम-सम्मान तुम्हारा जाग रहा क्या! श्रव भी तन्द्रा शौर्य-वीर्य वह त्याग रहा क्या! श्राघात हुए इतने तदिष नहीं हुश्रा प्रतिघात कुछ, श्राती है मेरी समम में नहीं तुम्हारी बात कुछ!

"'भैं तो ऐसा नहीं सममती" ऋष्णा वोजी—

भोगा सब जिस धर्म-भीरुता पर मर जी कर, कोसूँ कैसे उसे न मैं पानी पी पी कर? गिना चलूँ मैं कहो सहा है मैंने जो जो, सिद्ध करूँ सब सत्य, कहा है मैंने जो जो। सहने को ध्रत्याचार जो वाध्य करे, वह धर्म है,

तो इस निर्मम ससार में घीर कीन दुष्कर्म है है

भोजन में विष दिया जिन्होंने घौर जलाया,
राज-पाट सब लूट लाट वन-पथ दिखलाया,
माथा ऊँचा किये रहें वे, छिपे फिरें हम,
राज्य करें वे, दास्य-गर्त्त में हाय ! गिरें हम।
फिर भी कहते हो तुम कि मैं जगता हूँ, सोता नहीं,
पाच्छा होता हे नाथ, तुम सोते ही होते कहीं!

कहते हो सर्वस्त्र मुफे तुम, मैं जब तक हूँ,
रहने दो यह वचन-वंचना, मैं कब तक हूँ।
नंगी की जा चुकी प्रथम ही राज - भवन में,
हरी जा चुकी हाय । जयद्रथ से फिर वन में।
पन कामी कीचक की यहाँ गृध-हिष्ट मुफ पर पड़ी,
सहती हूँ मृत्यु विना प्रहो । ये विडम्बनाएँ वड़ी ।

जिसके पित हों पाँच पाँच ऐसे बलशाली, सुरपुर में भी करे कीर्त्ति जिनकी उजियाली, काली हो घरि-कान्ति देख कर जिनकी लाली, सहूँ लांछ्ना प्रिया उन्हींकी मैं पांचाली?" कहती कहती यों द्रीपदी रह न सकी मानो खड़ी, मूर्च्छित होकर वह भीम के चरण शरण में गिर पड़ी! "धिक है हमको हाय सहो तुम ऐसी ज्वाला ," कहते कहते उसे भीम ने शीघ्र सँभाला । दीली वह यों प्रतुल श्रक्त श्राश्रय पा पित का , विटिपि-कांड पर पडी योष्म दग्धा ज्यों लितिका । "जागो, जागो प्राग्यिषये, वतलाध्रो मैं क्या करूँ।" यदि न करूँ तो ससार के सभी पाप सिर पर धरूँ।"

जल सिंचन कर, घौर न्यजन कर, हाथ फेर कर , किया भीम ने सजग उसे कुछ भी न वेर कर ! फिर घ्राश्वासन दिया घौर विश्वास दिलाया , वचनामृत से सींच सींच हत हृदय जिलाया ! प्रणा किया उन्होंने घ्रन्त में की चक के सहार का , फिर दोनों ने निश्चय किया साधन सहज प्रकार का !

पर दिन कृष्णा सहज मान से दील पडी यों , घटना कोई वहाँ घटी ही न हो बढी ज्यों। कीचक से भी हुई सहज ही देखा - देखी , मानो ऐसी सन्धि ठीक ही उसने लेखी। "सैर-घी" कीचक ने कहा—"ध्रव तो तेरा म्रम गया। मेरे विरुद्ध देखा न सब निष्फल तेरा श्रम गया। श्रव भी मेरा कहा मान हठ छोड़ हठीली,
प्रकृति भली है सरल छौर तनु यि गठीली।"
सुन कर उसकी बात द्रौपदी कुछ मुसकाई,
मन में घृगा, परन्तु वदन पर लज्जा लाई।
कीचक ने समभा धरुगामा धाई है धनुराग की,
मुहँ पर मल दी है प्रकृति ने मानो रोली फाग की।

होली यह—''हे वीर, मनुज का मन चंचल है, किन्तु सत्य है स्वल्प, छिंघक कौशल वा छल है। प्रत्यय रखती नहीं इसीमें मेरी मित भी, भून गये हैं मुमें प्रचानक मेरे पित भी। उपद तुम्हीं कहो, विश्वास मैं रक्खूँ किसकी बात पर! प्रन्थेर में एकाकिनी रोती हूँ वस रात मर।

रहता कोई नहीं बात तक करने वाला, 'तिस पर शयनस्थान मिला है मुफे निराला। कहाँ उत्तरा की सुदीर्घ तौर्यत्रिक शाला, उसका वह विश्रानित वास दिच्चिया दिशि वाला। कोई क्या जाने काटती कैसे उसमें रात मैं ? यागल-सी रहती हूँ पढ़ी सह कर शोका घात मैं।"

प्रत्यय देकर तुमें प्रेयसी पा जाऊँगा।" ''श्रन्घेरे में कष्ट न होगा।'' कह कर कृष्णा, मन्दहास में छिपा ले गई विषम वितृष्णा। ''रौरव में भी तेरे लिए जा सकता हूँ हुर्प से।'" बोली 'तथास्तु' वह, खल गया मानो विजयोत्कर्प से।

कीचक वोला-''घहा । घाज मैं घा जाऊँगा .

यथा समय फिर्यथा स्थान वह मद्यप घाया,
सेरन्ध्री के ठौर भीम को उसने पाया।
पर वह समफा यही कि वस यह वही पड़ी है,
बहे भाग्य से मिली धान यह नई घड़ी है।
फट लिपट गया वह भीम से चपल चित्त के चाव में,
घा जाय वन्य पशु घाप खिंच ज्यों घनगर के दाव में ह

पल में खल पिस उठा भीम के छार्लिंगन से , दाँत पीस कर लगे दबाने वे घन घन से ! चिह्नाता क्या, शब्द-सिन्ध थी किघर गले की ? घा जा सकी न साँस उघर से इघर गले की ! मुख, नयन, श्रवण, नासादि से शोशितोत्स निर्गत हुछा , बस हाडों की चड मह हुई, यों वह उद्धत हत हुखा ! लेता है यम प्राया, वोलता है कब शव से ?

पटक पिंड-सा उसे भीम बोले नव रव से—

"याज़सेनि, धा, देख यही था वह उत्पाती ।

किन्तु चूर हो गई धाह ! मेरी भी छाती ।"

हँस बोले फिर वे—"वस प्रिये, छोड़ मान की टेक दे,
धाकर ध्रपनी हृदयाश्चि से ध्रव तू मुक्तको सेक दे।"

देख भीम का भीम कर्म भीमाञ्चित भारी,
स्वयं द्रौपदी सहम गई भय-वश सुकुमारी।
कीचक के भी लिए खेद उसको हो धाया,
कहाँ जाय वह सदय हृदय की ममता माया।
हो चाहे जैस। ही प्रवल, यह धित निश्चित नीति है।
मारा जाता है शीघ्र ही करता जो ध्रनरीति है।

### वृहन्नला

त्रास पूर्या श्रज्ञातवास जब पूरा होने को धाया, प।प-मुक्त होने का-सा सुख वीर पाडवों ने पाया । दुर्योधन के विफल चरों ने दिया लौटकर यह सन्देश-''मरे नहीं तो परदेहां में पाग्रहुपुत्र कर **ग**ये प्रवेश **!** हुया नहीं इम बीच कहीं कुछ जो निगूद हो जन-ंमति से , एक मरस्य-मेनापति कीचक निहत हुन्ना प्रति दुर्गति से ।" ''यह भी सुसंवाद !'' सहमति से कुरुपति-द्रोण्-कर्ण-कृप की हरी सुशर्मा ने वहु गायें चिर वैरी विराट चृप की ! मरस्यराज पर विपद देखकर निज कर्त्तव्य सोच मन में , करने को उनकी सहायता गये युधिष्ठर भी रण में ! सज्जन निज उपकारों का ज्यों विनिमय स्वय नहीं लेते , प्रत्युपकार-रूप ऋगा त्यों ही प्रागों से भी हैं देते। गये भीम, सहदेव, नकुल भी, करके श्रस्न-शस्त्र घारण , 🗸 पर श्रर्जुन जाते किम मुहँ से, नर्त्तक होने के कारण 🛭 हाव-भाव दिखला सकते हैं, बातें भी गड सकने हैं, कहीं नाचने गाने वाले क्लीब समर चढ़ सकते हैं।

' जन जिस उत्तरकुरु-विजयी को हैं जगदेक वीर कहते , प्रवला वना छिपा वैठा है वही उसी वल के रहते I इच्छा और शक्ति रखकर भी मैं हूँ प्रान घवश घनुपाय, धरे दैव ! क्या यह दुर्गति भी शेष घर्रीर थी मेरी हाय ! ष्ट्रच्छा, क्यों न चला जाऊँ मैं धपने घ्राप रग्रस्थल में , पर पहॅचान नहीं लेंगे क्या प्रतिपत्ती मुफको पल में । पूर्ण हुआ प्रज्ञातवास जब फिर डर ही क्या है इसका, चाहे जो हो, पर घर्जुन को भू-मंडल मे भय किसका ? समय कौन-सा मुमे मिलेगा प्रकटित होने का ऐसा , मिलता नहीं सुयोग सर्वदा जग में जैसे को तैसा। रोदें पीछे, बैठ क्यों न, जो प्रागे का प्रवसर खोवें , मैं सोता-सा जाग उठा, धव धरि चिर-निद्रा में सोवें।" निश्चय करते हुए सोच यों जाने को सत्वर रण में श्रस्विर श्रर्जुन घूम रहे थे नाट्य-भवन के शंगण में। उसी समय पुत्री विराट की, उनकी प्रिय शिष्या भोली , ष्पाकर उनके निकट उत्तरा बाला यों उनसे बोली-''वृहन्नले, इम समय राज्य पर सहसा संकट घाया है~, गोधन लूट त्रिगर्त्तरान ने धति उत्पात मचाया है। हुमा न घत्तत भाज यहाँ पर वह की चक मामा मेरा , इस दुर्दान्त लुटेरे का मुहँ फिर फिर जिसने या फेरा। सुन रहस्य मय मरण् उसीका यह घलज फिर प्राया है, दुष्ट कौरवों की सेना की सहायता भी लाया है। गये ससेन्य पिता लड़ने की, उत्तर मैया ना न सके, उन्हें दुःख है सुयश-योग्य यह श्रवसर पाकर पा न सके।

कुछ दिन हुए प्रचानक उनका मारा गया सुतवर विज्ञ , सैरन्त्री कहती है. तू भी इस गुगा में है घतुल घाभिज़ । षहुधा ,तेरे कर-कौशल से बढा पार्थ का शर-बल है , कर भैया की भी सह।यता यदि तू मुम पर चत्सल है।" सुन याचना उत्तरा की यह हुए प्रयाचित पुलकित पार्थ , मानो उन्हें विना माँगे ही मनमाना मिल गया पदार्थ। किन्त्र हर्ष को प्रकट न करके बोले वे कुछ सकुचाते, घीरों के गम्भीर हृदय के भाव नहीं ऊपर **प्रा**ते। "भन्ना नाचने गाने वाले क्या जाने ऐसी घातें ! विषम ताल पर यहाँ थिरकती प्राणों के पण की घातें! पर जब घौर उपाय नहीं है, यह सम भी पालूँगा में , वेटी, यह षानुरोघ तुम्हारा डरकर क्या टालूँगा मैं ।" खिली कली-मी मली उत्तरा, छाई मुख पर छटा न**ई**, तितली-सी उडकर तुरन्त फिर वह उत्तर के निकट गई। उद्यत हुन्ना युद्ध करने को इस प्रकार वह राजकुमार, प्रकट हो गया कठिन भूमि पर मूर्तिमन्त मानो मृदु मार । तब कतज्ञतापूर्ण दृष्टि से सैरन्त्री की घोर निहार, वृहत्रला भी प्रस्तुत होकर करने चला ध्रभीष्ट विहार। देख उसे विपरीत रीति से कवच पहनते हुए विशाल , उससे कहने लगी उत्तरा हँसकर उसकी भूल सँभाल-''वृहचले, संगरं में जाकर तू मुफको न भूल जाना , दुष्ट दस्युर्घों को परास्त कर उनके वसन छीन लाना। उनसे वर्ण वर्ण की गुहियाँ मैं सानन्द बनाऊँगी, ष्पौर खेलती हुई उन्हींसे मैं तेरा गुगा गाऊँगी।" न्सुनकर उसके वचन धनंजय उसे देख कुछ मुसकाये,

उत्तर दिये विना ही फिर वे स्यन्दन शीघ्र सजा लाये।

कहते नहीं महज्जन पहले, करके ही दिखलाते हैं;

कार्य सिद्ध करने से पहले बातें नहीं बनाते हैं।

स्थारूढ़ होकर फिर दोनों समर भूमि को चले सहर्ष,

चिकत हुन्ना ज़त्तर मन ही मन देख पार्थ-पाटन उत्कर्ष।

पुर से निकल शीघ्र पहुँचे वे उसी शमी पादप के पास,

शख छिपा रक्खे थे जिस पर पाग्र हुसुतों ने विना प्रयास।

-इन्द्र-धनुप-सम विविध वर्गामय बीरों के वस्त्रों वाली , चपल चंचला के प्रकाश-सम चमकीले शस्त्रों वाली। यवन-वेग-मय वाहन वाली, गर्जन करती हुई वडी, उन्हें निकट ही घन-माला-सी कौरव सेना दीख पडी। सूर्योदय होने पर दीपक हो जाता निष्पम जैसे, उसे देखकर उत्तर का 🛭 हैं उतर गया सहसा वैसे। चाग् भर में ही उमका पहला साहस सारा लुप्त हुन्ना , जगा हुछा उत्साह छाप ही भीति जगाकर सुप्त हुछा। बोला तव कातर होकर वह भूल यशोलिप्सा सारी-''देखो, देखो वृहत्रले, यह सेना है कैसी भारी ! इसे देखकर घेर्य छुटता, घंग कॉंपते हैं, यकते, र्से क्या, इसे स्वयं सुरगण भी रण में नहीं हरा सकते। मैं किस भौति लड्ूँगा इससे, मोड़ो रथ के छश्व छभी, हैंसें लोग तो हेंसें, न्यर्थ क्या प्राण् गैंवाना योग्य कभी ?

विन्दु घौर सागर की समता हो सकती है भला कहीं ? गुरुतम गिरि से गज-शावक को टक्कर लेना योग्य नहीं।" "यह क्या राजकुमार, श्रभी से पढते हो तूम कैसे मन्द ? सावधान ! चंचल होकर यों मत देना धारि को धानन्द । किसी कार्य को देख प्रथम ही शंकित होना ठीक नहीं. यश िरोपता में ही प्रकित है यह बात प्रजीक नहीं। जैसा निश्चय कर प्राये हो, तुम वैसा ही काम करो , घैर्य घरो, मत डरो, कीर्त्ति को वरो वढो, निव नाम करो। जो कुछ गर्व जना धाये हो वह यों ही खो चाय नहीं , करो भूलकर काम न ऐसा, सिर नीचा होजाय कहीं।" इस प्रकार ष्यर्जुन ने वह विघ दिया उसे उत्साह वडा , पर भय के कारण उस पर-कुछ उसका कहाँ प्रभाव पडा । बोला वह-''चाहे नो हो, पर इनसे लड न सकूँगा में , वृहन्नले तूरथ लौटा दे, तुमे बहुत घन दूँगा मैं।" षर्जुन को यों उत्तर देकर उत्तर रथ से उतर भगा, तव वे उसे पकड़ने दौड़े मन में कुछ कुछ कीघ जगा। तत्त्रण विपत्तियों के दल में ष्टटहास यों भास हुषा, चचल करता हुणा जलिंघ को मानो इन्दु-विकास हुणा। ''चत्रिय होकर रण से डरते, तुम्हें लाख घिक्कार घरे !'' यों कह धावित हुए पार्थ जब, उड़े केश-पट पवन भरे। कच-कलाप जा पकहा उसका धासित पाट का-सा लच्छा , कहा उन्होंने—''इस नीने से मर जान्नो तुम, सो प्यच्छा । षहो ! तुच्छ तन पर भी तुमको मानाधिक ममता मन में , हँसते हँसते हुत होतं हैं घीर धर्म के साघन में ।

इत्रिय होकर पीठ दिखाना, निश्चय ही यह है दुदेंन , क्या कर्त्तव्य-विमुख होकर भी जी सकते हो कहो, सदैव ? दशा ष्रभी से जव है ऐसी, तब ष्रागे हैसा होगा, वृद्ध-काल क्या कभी किसीका युवा-काल जैसा होगा। कीर्तिमान जन मरा हुया भी धमर हुया जग में जीता, मरे हुए से भी जीते जी है श्रपगीत गया वीता। हरो नहीं, तुम युद्ध न करना, सबसे स्वयं लड्रेंगा मैं, बनो सारथी ही तुम मेरे, श्रॉच न श्राने दूँगा मैं। होता कहीं सुमद्रानन्दन यदि घ्रमिमन्यु यहाँ इस काल , तो यह अभी जान लेते तुम, कितना साहस रखते बाल ।" यों कहकर धर्जुन ने श्रपना सचा परिचय दिया उसे , चिकत, विनीत छौर फिर निर्भय इस प्रकार से किया उसे । उसी शमी-पादप के नीचे फिर वे उसको ले प्राये, घौर उन्होंने घपने घायुघ उमे चढ़ाकर उतराये।

वेष वदलने लगे पार्थ तव श्रिरित अमित हुश्रा अम से , धूलि-धूसरित रत्न शाया पर लगा चमकने कम कम से ! धाकामक की आमक श्राशा मिट्टी में मिल गई वहीं , होता है परियाम कहीं भी बुरे काम का मला नहीं।

## उद्योग

1

जाना विराट नृप ने जब पागडवों को , सम्मान पूर्वक युधिष्ठिर से कहा यां-''मैं भूल - चूक घपनी पहले मनाऊँ, चा दूँ तुम्हें सुक्तति, निष्क्तति की वधाई ? छूटे नहीं तुम स्वय भय से घकेले, ष्पौदार्य पूर्वक मुभे तुमने छुडाया l देखी यही प्रकृति है पुरुषार्थियों की , तारे विना तर नहीं सकते तरस्वी।" बोले युधिष्ठर-''न लिंजित की निए यों , ष्ट्राभार है प्रथम ही भरपूर मेरा l थे छापके हम मले जब भुत्य मात्र , रक्खा हमें स्वतनु-सा तब छापने ही।" ''सन्तोष किन्तु इससे मुफ्तको कहाँ हैं ? र्मैने नहीं, सदुपकार किया तुम्हींने। मेरी सुता सुत-वधू बनती तुम्हारी, तो मैं ध्रवश्य निज में कृतकृत्य होता।"

''सीभाग्य क्या ष्रिधिक है इससे हमारा ।' जो याचनीय वह दान करे स्वयं ही ! है उत्तरा प्रथम ही दुहिता हमारी , हो श्रापका सुत नया ष्रिभमन्यु प्यारा !''

सम्बन्ध सुस्थिर हुष्या सुनके सुदेष्णा
पैरों पड़ी विनय पूर्वक द्रौपदी के।
बोली उठाकर उमे हॅस याज्ञसेनी—
''दासी सखी वन गई पद-वृद्धि पाके!''
'ऐसा कहो न तुम पागडव-राजरानी,
बारी घहो! ष्यव वही स्वयमेव मेरी।
शिष्या यहाँ वन गई गुरु-दिच्चणा भी,
स्वी पार्थ ने सुत-दधू करके, निभी में।'

पांचालराज तव कृष्ण समेत धाये,
कृष्णातन्ज, ध्रिभमन्यु तथा सुभद्रा।
वे थे भले चिर ध्रिभन, लगे नये-से.
ये भी उन्हें, प्रण्य विस्मय-से भरा था।
मॉ से मिली मृदुलता, हढ़ता पिता से,
उत्साह-साहस मिले निज जन्म से ही।
दी प्रीति पूर्ण वरता वर उत्तरा ने,
सौमद्र को ध्रमर कीर्ति मिली स्वयं ही।

पूरा हुमा परियायोत्सव सांग ज्यों ही , वोले युधिष्ठिर सभा कर यन्त्रणा की-''जैसे हुई कुर्गात पूर्ण हुई हमारी, गार्गप्रदर्शन करें घव घाप घारे।" ''ऐसी विपत्ति तुमने बलराम बोले-"कैसे सही, जन जिसे कह भी न पार्वे! तो भी सुयोधन नहीं भय से दवेगा, माने भले विनय से वह एक मानी।" ''तो उत्तमर्गा प्रथमर्गा वने स्वय क्या ?'' धावेशयुक्त उठ सारयिक ने कहा यों-"ये लोग थे घविनयी कव, सो सुनूँ मैं। पे नीच तो विनय को भय मान लेंगे। था प्रनत का पगा यही वनवासवाला, पूरा किया जिस प्रकार हुम्रा इन्होंने । सींपें न राज्य धव भी इनका इन्हें वे , तो दग्रह्य दस्यु-सम निष्टुर न्यासहारी। हाली नहीं, प्रिय हली ऋपया न भूलें , वे पद्मपात कर न्याय नहीं करेंगे। म्राता स्वय हरि उपस्थित हैं उन्हींके , मैं मन्त्र-तुल्य इनका मत मान लूँगा।" श्रीकृष्या ने तब कहा—''सब खौर पीछे, घागे सभी समफ लो उस पत्त को भी। पाचालरान जिसको उपयुक्त नानें , वे हस्तिनापुर उसे **प्र**विलम्ब **मेजें।**" ''श्राशा नहीं श्रव मुभे कुछ कौरवों से ; तो भी"—कहा द्रुपद ने—''यह ठीक ही है , मेरे पुरोहित वहाँ उपयुक्त होंगे।'' भेजा बुलाकर तुरन्त उन्हें उन्होंने।

सम्मान श्रंध नृप ने करके सुधी का , पूछा स्वयं कुशल-मंगल पायडवों का । ''राजेन्द्र, मैं कुशल-मंगल की कहूँ क्या , थादेश में निहित है वह श्रापके ही। यों सन्धि-विमह-समर्थ विरोग हैं वे , पूरा तभी न निज धर्म निभा सके हैं। उत्कान्ति का भय नहीं उनमें किसीको , न्तो भी युधिष्ठिर समर्थक शान्ति के ही। 'हा तात, गोद वह क्या धव भी वही है ? क्या स्थान शेष भव भी उसमें हमारा ?' मैं प्रश्न लेकर यही उनका चला हूँ, ष्ट्रागे गला भर गया उनका स्वयं ही।'<sup>2</sup> ''मानो युधिष्ठिर स्वयं यह बोलता है, भाषा दिजोत्तम, घहा ! यह है उसीकी ! तो धापका श्रम करूँ दुगुना वृथा क्यों ? मैं मेज श्वाप श्रपना प्रतिवाक्य दूँगा।" ''श्रीमान ने सदय होकर जो कहा है, हुँगा क़तार्थ कहके उनमे वही मैं।

धाधार एक उससे उनको मिलेगा , धाशा किये कुछ रुके जिससे रहें वे।"

र्सोटा पुरोहित परन्तु निराश-मा ही, पीछे गया सचिव संजय भी उसीके। उत्थान देकर लिया सच पागडवों ने , ष्पौरसुक्य पूर्वक समीप उसे बिटाया। बो थे घाभन, घाब थे कुछ दूर मानो , सोत्कंड होकर परस्पर देखते थे। भालाप शिष्ट, फिर भी उपचार-सा था , संकोच या उभय छोर कहें-सुने क्या ? पृछे विना गति न थी. न कहे विना भी, पूछा ससंशय युधिष्ठिर ने व्यथा से-''विर्चात संनय, कथा सबको हमारी, भीतात का तुम निदेश, हमें सुनाषो ।" ''खोया निदेश-प्रधिकःर स्वयं उन्होंने , थनुगुग् है सहज शील भले तुम्हारा I कैसे करें विनय भी तुमसे, बड़े वे , सामर्थ्यवान फिर भी निरुपाय-से हैं। टात्सल्य से विवश वे, यह क्या कहूँ मैं, प्रार्थी परन्तु मन से शुभ शान्ति के ही। 'हो वा न हो कठिन सन्वि,' कहा उन्होंने—

'सद्वंश-विग्रह न हो, वह ध्वंसकारी'।"

''तो वंश-विग्रह हमीं कब चाहते हैं। न्यायी नृपाल पहले फिर वे पिता हैं। वात्सल्य से विवश हैं यदि सत्य ही वे , तो क्या घपत्य उनके हम भी नहीं है ? संकर्त मात्र कर दे यदि कार्य पूरा, तो कौन न्यर्थ श्रम-कप्ट यहाँ उठावे र जो शान्ति पूर्वक स्वयं निज प्राप्य पावे, संघर्ष में वह पड़े, जड़ कौन ऐसा ? स्वस्थान मात्र जग में हम चाहते हैं, पार्वे वही न यदि, तो किस हेतु घाये ! कोई कहे, भ्रघ किया हमने यहाँ क्या , जो श्रात्मघात कर लें हम श्राप यों ही ? स्रोके यहाँ सब, वहीं हम पॉयगे क्या ! वे मूढ, जो हरण को निज त्याग मानें।" षाच्द्रन-सा सचिव संजय हो रहा था, षोला धनेक पल नीरव ही बिताके-"नो सत्य है सहन, कौन उसे न माने १ वे हो तुम्हीं, कठिन धर्म निमा सके नो । हिंसा किसी कलह की सबसे कराला, सौ सौ मरें, उदर पूर्ति न एक की भी ! माना. भहिंसक नहीं नर का पसारा, जो इन्द्र-प्रस्थ वह खागडव-चैत्य भी है। तो भी न हो जन स्वयं जन का निहन्ता, क्या घोर हिंस पशु मी निज जाति-घाती ?

ष्रचम्य सानुज सुयोघन-कर्या, तो भी क्या द्रोगा-भीष्म-नध भी तुमको रुचेगा ? जो घंस घासन वने वरसों तुम्हारे , क्या खड्ग से तुम स्वयं उनको हनोगे !" ''ने भी धनीति-यघ क्या उनका सहॅगे , पाला जिन्हें सतत, जो निज धर्मधारी ! वे हैं प्रघीन उपजीव्य प्रघर्मियों के , स्वीकार निर्याय हमें फिर भी उन्हींका। सीचे कहो न, तुम जो कुछ चाहते हो , क्या दीन भिन्नुक वर्ने हम हीन होके ?'' ''नैसे कहूँ कि यह भी उससे भला है, रक्ताक राज्य-धन जो रया से मिलेगा।" सारचर्य धर्मसुत ने हरि घोर देखा, बोले मुकुन्द-''बुघ संजय, टीक तो है , ये पांडुराज-प्रुत घार्मिक हैं कहाँ के , नो छोड चात्र कुल-धर्म न हों भिखारी !" ''हा विश्ववन्दा ! जितना धपराध मेरा क्या है विशाल उतनी यह बुद्धि मेरी । किंवा जनार्दन, उसी लघु बुद्धि जैसी क्या चुद्र है वह जमा-जमता तुम्हारी ! सौ दोष दुए जन के तुमने भुलाये, सद्भाव के वश हुई यह भूल मेरी! दुर्गीप्य से फिर यही कहना मुक्ते है— श्रीराम तापस बने तन राज-लहमी।"

'सद्भाव संजय, घ्रसंशय है तुम्हारा , में खेदखिन पर कुछ नहीं इसीसे I जो जानते तुम, पुनः कहते वही हो, छोटा नहीं, यह बड़ा गुगा है तुम्हारा। श्रीराम ने पितर-शुल्क स्वयं चुकाया, ये खेल के वचन भी छपने न भूले। तो भी कहो, भरत कौन वहाँ, सुनूँ मैं ? हाँ, केश-कर्षक ध्यवस्य प्रजावती के ! जो दे रहे तुम इन्हें हित की दुहाई, वे योग्य पात्र उसके इनकी श्रपेचा। चैसे छाघी छाधम राज्य हरें, मरें ये, तो न्याय-धर्म-सुख-शान्ति वनी रहेगी ? हा । एक दुष्ट जन को तुम तो न त्यागी, ये हार मान उससे मन मार जावें। जो एक त्याज्य पर सर्व समाज हुवे, तो डूव जाय, नव सृष्टि नहीं रुकेगी। यों भी न कौरव न पागडव ही रहेंगे, क्या एक हिंस्र शठ का हठ ही रहेगा।"

<sup>&#</sup>x27;'हे देव, दीख पड़ता मुमको यही है, चोले नहीं तुम, स्वयं यह दैव बोला।" बोले युधिष्ठिर—''कहूँ तव घौर क्या मैं। सद्भाव व्यक्त करना सबसे हमारे।

सन्देश केवल यही कहना सभी से— 'सद्धर्म की विजय ही जय है हमारीं।''

निष्कान्त संजय हुम्रा तब क्रष्ण घोले—
''निद्धेष का निषय प्रेम-निनाह में क्यों ?
ध्राये घभी हम यहाँ जिस कार्य से थे ,
पूरा हुष्णा नह, निसर्जित हों घरों को !

# · विदुर-वार्त्ती

ष्प्रदर्शी राजा से न निज सुत तो शासित हुए, खरे भी खोटे - से बुध विदुर निष्कासित हुए I चिकित्सा ऐसी क्या शमन करती शल्य उनका है बढ़ा धारो से भी विषमतम वैकल्य उनका। धगत्या लौटाके प्रिय घ्रनुज को धन्घ नृपति , व्यथा से वोले-''मैं गति-रहित हूँ सम्प्रति घ्रति I गई छाधी यामा. छवश तव भी मैं नग रहा, कहाँ भृली निद्रा, तिमिर दुगुना-सा लग रहा।" ''फिरे काँटों वाली विकट घ्रटवी में भटकती, सपत्नी चिन्ता के निकट कव निद्रा फटकती। तुम्हें क्या चिन्ता है ?"-जन विदुर ने उत्तर दिया। ''मुफे'' राजा बोले-''कुल-कलह ने हैं घर लिया।" "महा निद्रा ही तो निकट भ्रपने भौर सबके! ठिकाना कोई भी नरवर, नहीं चन्य प्रव के । नहीं होगी रचा उस मरण से भी सहन ही, रहेगी सोने की इस प्रविन में शेष रज ही।" कहा राजा ने—''मैं किस विध करूँ शान्त मन की, दिलाई दे ध्यों हा ! निज निधन भी धन्व जन को ? बहाता वीरों को तृगा - सम, घर्नो-सा उमडता, मुभे क्या जाने क्यों, प्रलय-जल ही दीख पडता। नहीं घाँखें तो भी युग पलक में मूँद लुढता, मुफे चौंका दे जो, वह विकट चीत्कार उठता। उठाता – बैठाता शिशु – सम वही कान धरके , पढूँ क्या पट्टी मैं, अब तुम कही ध्यान धरके ।" ''पढाई पूरी हो, तदपि सबका शेप गुनना, तुम्हें घौरों का ही घव उचित है पाठ सुनना। सुनाता हूँ मैं भी स्मरण मुफ्तको नो रह गया ,— रहें रक्खें को ही हम सब, गया सो बह गया। नहीं श्राया है जो पढ़कर सुमे, सो सुन तुम्हें, लगा है तो भी हा । विषम ममता का घुन तुम्हें। सभीको सालेगा सब सममके भी न करना, दिखाई देता है निविडतम में स्पष्ट मरना! स्वय ही छूटेगा यह भव, न छोडें हम भले , रहेगा थोडे ही घ्रघ - विभव जोडें हम भले। दबा लेगा बोमा बनकर वृथा गौरव हर्मे , न हो जीते जी तो सहन करना रौरव हमें। रहे रागों में भी प्रकृत गति का ज्ञान हमको , तने तो भी तानें हत न कर दें ताल-सम को। सुनेंगे था धाके सुखकर नरालाप सुर भी, विवादी होते ही सुर खटकता है मधुर भी।

दबा दूँ धीरें से यदि दुख रहा तात-तन हैं, मनोबाधा का तो निज दमन में ही शमंन है। नहीं लाठी लेके हनन करता काल जन का, मिटा देता है सन्तुलन मित के संग मन का। वहीं तो बातें हैं, कब तक कहें वा हम सुनें है भली चर्चा भी क्या, जब तक उसे चित न चुनें। चलें चाहे जैसे हम सब, हमें किन्तु चलना, नहाँ ऊँची यात्रा, सरल चलने से फिसलना। धाकेला है न्यायी, स्वजन उसके हों सब कहीं, धकेला भी सचा सवल किसके सम्मुख नहीं ? कथा घौरों की क्या, तनु तक नहीं आप अपना, तपस्या थोड़े है तरल मन का ताप तपना ? सुली हो सोने का छति कठिन क्या यत्न इतना, बुला के दे दो जो विषय जिसका प्राप्य जितना। भले ही दुर्शे की सहमति न हो शिष्ट-विधि से, वनो सच्चे राजा ऋत-सुक्तत से, न्याय-निधि से। करेंगे क्या सोचो, शठ शकुनि कर्णादिक वहाँ, खड़े हैं धर्मात्मा नर सहित नारायण जहाँ। डुवाने षाये हैं ष्यहित तुमको मित्र वनके . न बैठो हे स्वामी, चुप तुम यहाँ चित्र घनके।" ''कहूँ मैं क्या भाई विदुर, तुम हो ठीक कहते, यहाँ मेरे ऐसे हतविधि वृथा दुःख सहते। नहीं छोडा जाता समफ कर भी मोह मुफ्ते, किये बैठा मेरा भवश मन ही द्रोह मुमसे।

पितृद्धेषी भी क्या कुछ कह वना दूँ तनय को ! बढ़ा दूँ क्या मैं ही उस प्रविनयी के प्रनय को ! रहे राजा होना, निज सुत-पिता ही रह सकूँ, मनाष्ट्रो हे भाई, सिर पर पड़े सो सह सकूँ।"

# र्गा-निमन्त्रग

घन छौर भस्म-विमुक्त भानु-कृशानु-सम शोभित नये,

छात्रातवास समाप्त करके प्रकट पायडव हो गये।

होकर कुमित-वश कौरवों ने प्रबलता की आन्ति से,

रण के विना देना न चाहा राज्य उनको शान्ति से।

निज बल बढ़ाकर तब परस्पर विजय की छाशा किये,

होने लगे वे प्रकट प्रस्तुत युद्ध करने के लिए।

सब घोर. घपनी घोर के राजा बुलाने को वहाँ,

मेंजे गये युग पद्म से द्रुत दक्त दूत जहाँ तहाँ।

जाकर त्वरित श्रीकृष्ण को लेने इसी उपलच्च में,

देने उन्हें रण का निमन्त्रण छाप छपने पद्म में,

छाधार लेकर एक से सम्बन्ध के छिषकार का,

देवात् सुयोधन छोर प्रार्जुन संग पहुँचे द्वारका।

मध्याह्न भोग समाप्त कर सुख-शयन में भगवान थे , गम्भीर - नीरव - शान्त - सुस्थिर श्याम - सिन्धु-समान थे ।

घोढ़े मनोहर पीत पट वे दिव्य रूप-निधान थे, प्रत्यूप-षातप-पुक्त यमुना - हूद - सहश सुविधान थे । यों लग रहे उनके निमीलित नेत्र युग्म ललाम थे, भीतर मधुप मूँदे हुए ज्यों सुप्त तरसिज श्याम थे। वर वाल मुख-मंडल-प्तहित यों सोहते प्रमिराग थे , घेरे हुए उपों सूर्य को घन सघन शोभा-धाम थे। नीलारविन्द समान तनु की छति मनोहर कान्ति थी , गलहार के गज मौतिकों में नीलमिशा की आनित थी । यों चिहन कन्धों में खचित थे कुडलों के सोहते. माया-लिखित मानो वशीवर मन्त्र थे मन मोहते। निःश्वास नैसर्गिक सुरमि यों फैल जनकी यां रही . व्यों सुकृत-कीर्ति गुणी जनों की फैलती है लहलही। किसलय-कुसुम-सा पाणि-तल था पीठ कान्त कपोल का , वा शेष-फर्गा पर भार था श्यामल सरस मूगोल का ! उन घ्रगरागों से सुशोभित घंग उनके पीन थे, शय्यावसन-संघर्ष से जो हो रहे श्रव चीगा थे। मानी शरद के चित्रघन के विरत खंडों से खिली, निर्मल सुनील नमस्थलों को सात्विकी शोमा मिली। था शयन-पाटाम्बर घरुण, मालर लगी जिसमें हरी, उस पर तनिक तिरछे पहे थे पीत-पट श्रोढे हरी। वह दिन्य सुषुमा देखने से ज्ञात होता था यही , मानो पुरन्दर-चाप सुन्दर खींच लाई है मही । ऐसे समय में शीघता से पहुँच दुर्योंधन वहाँ, वैकुट के बैठा सिराने, उच प्रासन या जहाँ।

कुछ ही ज्यों में पहुँच कर घर्जुन, विना कुछ भी कहे, हिर के पदों की घोर निश्चल नम्रता से स्थित रहे। उन युग्म योधों के सहित शोभित हुए घित विष्णु यों, कन्दर्प घोर वसन्त सेवित सो रहे हों जिप्णु ज्यों। पर वे परस्पर दूसरे को विष्न मन में लेखते, ज्यों रयों रहे प्रभु-जागरण की बाट दोनों देखते। दोनों घितथियों के मनों में भाव बहु उठने लगे, पर कह सके कुछ भी न वे जब तक न पुरुषोत्तम जगे। माते हुए घिभिमुख सिलल के दो प्रवाह बहे बहे, मानो मनोरम शैल से थे बीच में ही रुक रहे।

कुछ वेर में जब भक्तवसल देवकीनन्दन जने ,
तब देख सम्मुख पार्थ को बोले वचन प्रियता परो—
"भारत, कुशल तो है । कहो यों घाज भूल पड़े कहाँ ।
जो कार्य मेरे योग्य हो, प्रस्तुत सदा मैं हूँ यहाँ ।"
कहते हुए यों सेज पर निज पूर्व-तनु के भाग से ,
उठ वेठ तकिये के सहारे, देखकर घनुराग से ,
सिस्मत घाविस्मित पार्थ को निज बचन कहने के लिए ,
घाविलम्ब उनकी घोर हिर ने नेत्र युग प्रेरित किये ।
तब देख उनकी घोर हँसकर कुछ विचित्र विनोद से ,
नत भाल पर कर रख किरीटी ने कहा यों मोद से ,—
"होते सुलम सब मोग जिससे, भागते भवरोग हैं ,
जिन पर तुम्हारी वह कृपा, सकुशल सदा हम लोग हैं ।

यह जन जनार्दन, स्वार्थ-वश ही घ्राज घाया है यहाँ, निज पत्त में रण का निमन्त्रण मात्र लाया है यहाँ।" सव गर्व उच-स्थान का कुरुराज का यों हुत हुचा , कुछ प्रप्रतिभ-सा पहुँच वह भी सामने उपकृत हुषा। ''घाया प्रथम गोविन्द, मैं हूँ घ्रापके शुभ-धाम में , पहले मुफे ही प्राप्य है साहाय्य इस समाम में 1 में श्रीर धर्जुन धापको दोनों सदैव समान हैं , पर पूर्व प्राये को प्रधिकतर मानते मतिमान हैं।" हरि ने कहा-''हे वीर, तुम बोले सुवाक्य विवेक से , तुम भ्रौर पागडव हैं हमारे स्वनन दोनों एक से। है प्रथम त्राने की तुम्हारी बात तात, यथार्थ ही, पर प्रथम हरगोचर हुए मुक्तको यहाँ पर पार्थ ही । जो हो, कल्दँगा युद्ध में सहयोग दोनों घोर मैं, पालन करूँगा यह किसी विध स्वकर्त्तव्य कठोर मैं। दूँगा चमु नारायगाी निच एक घ्रोर सशस्त्र मैं , केवल घकेला ही रहूँगा एक घोर निरस्न मैं। दो भाग निन सहयोग के इस भाँति मैंने हैं किये, चुन लें प्रथम ये पार्थ दो में एक जो भी चाहिए। विस्तृत चमू निज पत्त से रण में ज़ड़ेगी सब कहीं, पर युद्ध की तो बात क्या, मैं शस्त्र भी लूँगा नहीं।" सुनकर वचन यों पार्थ ने स्वीकार माधव को किया, कुरुनाय ने नारायगी सुविशास सेना को लिया। तव पार्थ से हँसकर वचन कहने लगे भगवान यों— "स्वीकृत मुमे तुमने किया है त्याग कटक महान क्यों ?"

गम्भीर होकर पार्थ ने उनको यही उत्तर दिना— "करना मुफे जो चाहिए था, है वही मैंने किया। सेना रहे, मुफको जगत भी तुम विना स्वीकृत नहीं, श्रीकृष्ण रहते हैं जहाँ सब सिद्धियाँ रहती नहीं।"

## श्रनाहृत

ष्रचौहियी एक प्रनीकिनी ले, श्रीकृष्ण का श्याल नृपाल रुक्मी मिला स्वय प्राकर पायडवों से , लिया उसे श्रादर से उन्होंने l सकीच से वे जब थे दवे-से. कहा रथी ने हॅंस पार्थ से यों-"'अन्यान्य घामन्त्रग् चाहते हैं , ष्याया घनाहूत प्रनन्य-सा मैं। सेना तुम्हारी लघु कौरवों से , शंका करो किन्तु न, धागया मैं, कहो, हरा के सब शत्रुष्टों को मैं ही धकेला तुमको जिताऊँ ।" ''शका ?'' उठा ले फर्गा नाग जैसे ऊँचा किया मस्तक फाल्गुनी ने। श्रीकृष्ण की घोर सुदृष्टि डाली तथा नवागन्तुक से कहा यों--

'शंका तथा श्रर्जुन को किसीकी-देखी किसीने कब है कहीं भी? लो योग्य प्रातिथ्य, न तर्ष लाष्रो , जो मान चाहो, तुम मान रक्लो l श्रीकृष्ण को तो तुम जानते हो, यही ध्रकेले जय-मूल मेरे। जीतूँ तुम्हारे बल से कहीं मैं, तो चूमने से मुभको मिला क्या " मौंहें चढ़ा के तब रुक्मि बोला-"तो व्यर्थ ही मैं इस घोर घाया। मैं पूर्व ही कौरव-पच लेता . तो क्यों दिखाते तुम दर्ग ऐसा ? हाँ, जानता हूँ रणछोड़ को मैं, मला इन्हें कीन कहाँ न जाने! रुके नहीं ये दिध ही दुरा के, भागे चुरा के भगिनी मदीया! भला यही या मिल कौरवों से . मैं नैर लेता इनसे पुराना। परन्तु मेरी यह भूक् मारी सुधार दी है तुमने, क्रपा की।" हेँसा किये नीरव चक्रपािया, परन्तु धर्मात्मज ने नहा यों-''रूडो न घाहा तुम वन्धु मेरे! दुर्भीव से घर्जुन ने कहा क्या ?

श्रीकृष्ण ही जो पर हैं तुम्हारे, तो शूर, सोचो, निज कौन होगा? उबारते ये न पुकार पा के, तो रुक्मिग्री घाज घनाय होती। सम्बन्ध से केशव के सदा ही, ष्णमिन्न साथी तुम हो हमारे। यथार्थ को भी तुम भूल मानो , तो चूक मैं ही तुमसे मनाऊँ। जीतो धकेले तुम कौरवों से, शका करें क्यों उनसे किरीटी ? मानो इन्हें जो निज तो कहो, क्यों ष्पात्मीयता से न इन्हें सराहो ?" गया मनाया इस भौति तो भी, रुका नहीं रुक्मि, तुरन्त लौटा l लिया उसे क्या कुरुराज ने भी ? म्ला जहाँ जाय, समूल स्ला ! ''जो हैं तुम्हारे भ्रपने, उन्हींने त्यागा तुम्हें, मैं किस भाँति रक्खूँ ?'" मिला उसे उत्तर यों टका-सा, जका-थका-सा रुक रुक्मि बोला-''जो शत्रुका शत्रु ससा वही तो , मारी गई है मित ही तुम्हारी। नो हो तुम्हारा उनका, मले हो, में क्यों पड ँ ममट में किसीकी है

यही भला है, घर लौट जाऊँ, तटस्थ हो कौतुक दूर देखूँ। पीछे कुघी कौरव-पागडवों के साम्राज्य भी तो यह देखना है।"

#### भद्रराज

''पायडव जैसे पुरुष, नहीं क्या वैसे ही हम लोग , सफल हमारा ही है उनसे घाषिक युद्ध *उद्योग* l फिर भी गुरुजन समफ रहे हैं, होगी मेरी हार , मातुल, जिन पर खड़े विपत्ती, क्या उनके पद चार ?" ''निश्चय उनकी पूँछ बढ़ी है । ठीक है न वसुसेन ! पर विस्फोट देख फूटेगा उनके मुहँ पर फेन ।" कर्या न हँसा, वन्धु से बोला—''तुमने सन्वि-विचार किया यथारुचि, घ्रब विग्रह का लेता हूँ मैं भार।" ''तुम्हें जीतना है जिसको, वह घर्जुन ही है एक , देखूँगा मैं भीमसेन के गदा - युद्ध की टेक । उन दोनों को छोड करेगा धौर कौन संप्राम 🖁 दीचक उनके हरि तो शिच्नक मेरे भी बलराम। रहें निहत्थे हरि को लेकर पार्थ भले सन्तुष्ट , नारायग्री चमू से मेरा पत्त हुष्या परिपुष्ट ! 'श्राप क्या करेंने !' सुन मुक्तसे बोले कृष्ण सहास— 'गोचार ह के लिए ध्रहप क्या रथ-तुरगों की रास ।'—" 'निश्चय स्त-लाम में मुमसे छार्जुन का साफल्य, एक धौर है कुशल सारथी मद्र-महीपति शल्य। सगा नकुल का मातुल है वह, लेगा पाग्डव-पच, किन्तु सारथी नहीं रथी ही विद्ध करेगा लच।" ''यह यथार्थ है, सखे, तुम्हारा घ्रद्भुत है उत्साह, तुम्हें भरोसा है घ्रपना ही, नहीं घौर की चाह।" यह कहकर भी दुर्योधन कुछ, करने लगा विचार, फिर उद्योगी हुष्रा शीघ्र निज निश्चय के ष्यनुसार।

शल्य था रहा था ससैन्य जव पार्यंडुसुतों की घोर, -देख पडार्वो का प्रबन्ध तव वह हो गया विभोर I चोला- ''किया जिन्होंने पेरा यों स्वागत-सरकार, मैं ध्रपना सर्वस्व समर में दूँगा उन पर वार। घन्य युधिष्ठिर, तुमने मेरा रक्ष्मा इतना ध्यान !" "यहाँ 'युधिष्ठिर' कहाँ ? 'सुयोधन' कहिए ऋपानिधान !" कहा प्रमुख परिचारक ने जब नत करके निज भाल , "क्या १ क्या १" कहते हुए शल्य ने तानी भृकुटि कराल I -या कुरुराज निकट ही, उसने धाकर किया प्रणाम, अनुग्रहीत मैं भार्य, सफल हैं भव मेरे सब काम। थोड़ा-सा प्रवन्ध जो मैंने किया धापके धर्थ , उसकी यह स्वीकृति ही सब कुछ है सम्मान्य समर्थ !" सन हो गया शस्य नानकर उस घादर का भेद , भर वह जो कह चुका, उसे तो लौटा सका न खेद।

"साधु सुयोघन । हुई तुम्हारी वंचित होकर भी मैं कैसे कह ष्राने दो धर्मरान से ब वचन पलटने को न कहेंगे

वंचित मद्रराज यों पहुँचा उस पर जो बीती थी सुनकर कहा युघिष्ठिर ने तब लेकर ए "करना नहीं चाहता मन इस । दुर्योधन के लिए किन्त है करता भ्राया है ऐसे ही कपट षार्थ. षापकी मनोव्यथा है हम ष्प्रिय करने की ष्प्रधीनता देगी पूर्ण की निए भ्राप घैर्य घर गरे इम निज धर्म-विजय कहकर ही ह "हाय ! नकुल-सहदेव मले ही र किन्त देरहा है मेरा ही मन यदि जीवित होती, क्या कहती ग शल्य-विद्ध-सा विकल हो गया विट "करते हैं ध्रपने मातुल पर गर्व 🔈 करें भाष्य पर भले शकुनि के भारि ध्यम्बा की चिन्ता न की निए, वे वा वने एक दृष्टान्त भापका यह भ्रति

"वत्स वत्स ! तुम दोनों मुमसे कहते भी क्या धौर ! उस कपटी के सिर न बँघेगा कभी विजय का मौर ! धर्मराज, निश्चय यह मेरे किसी पाप का दोष , क्या करके तुमको श्रपने को दूँ मैं कुछ सन्तोष ! किया गया हूँ मुख्य कर्ण के कारण मैं श्रमिभूत पर श्रमिशत सफल होगा क्या मुमे बनाकर सूत ?" 'तात, यही धाश्वासन मेरे लिए धाज क्या धल्प , पूरा हो वा न हो किन्तु है मेरा सत्संकल्प !" श्रजीन दोले—''धार्य, कर्ण से क्या मदर्थ हैं त्रस्त !" कहा युधिष्ठर ने—''मेया, मैं धन्य भाव से प्रस्त ! लगता है, राधेय धौर हम रहे कभी धाविभिन्न , किसी भूल से रूठ हुधा है वह हमसे विच्छन !"

"साधु सुयोघन ! हुई तुम्हारी सुम्पर पहली जीत , वंचित होकर भी मैं कैसे होऊँ श्रव धप्रीत ? कह धाने दो धर्मरान से सुम्मको धपनी हार , वचन पलटने को न कहेंगे वे निष्कपट उदार।"

वंचित मद्रराज यों पहुँचा धर्मराज के पास , उस पर जो वीती थी सुनकर सव हो गये उदास I कहा युघिष्ठिर ने तब लेकर एक दीर्घ निःश्वास— ''करना नहीं चाहता मन इस विघटन पर विश्वास 🖡 दुर्योघन के लिए किन्तु है इसमें भी मौचित्य , करता ष्राया है ऐसे ही कपट-कृत्य वह नित्य। ष्पार्य, ष्रापकी मनोव्यथा है हम सब पर सुस्पष्ट , ष्पप्रिय करने की ष्प्रधीनता देगी किसे न कष्ट । पूर्ण की निए घाप घैर्य घर गये वचन नो हार , इम निज घर्म-विनय कहकर ही करें उसे स्वीकार।" "हाय! नकुल-सहदेव मले ही रह जावें मन मार, किन्तु देरहा है मेरा ही मन मुफ्तको विकार। यदि जीवित होती, क्या कहती माद्री मुफसे घाज 🟸 शल्य-विद्ध-सा विकल हो गया विवश शल्य नरराज। "करते हैं भ्रपने मातुल पर गर्व भ्राज हम लोग, करें भाग्य पर भले शकुनि के भागिनेय ध्रमियोग । ष्पम्वा की चिन्ता न की जिए, वे कर गई स्वकर्म, चने एक दृष्टान्त आपका यह श्रति मार्मिक धर्म।""- "वत्स वत्स ! तुम दोनों मुमसे कहते भी क्या थीर ! उस कपटी के सिर न बँघेगा कभी विजय का मौर ! घर्मराज, निश्चय यह मेरे किसी पाप का दोष , क्या करके तुमको प्रपने को दूँ मैं कुछ सन्तोष ! किया गया हूँ मुख्य कर्या के कारण मैं घर्मिमृत पर प्रमिशत सफल होगा क्या मुमे बनाकर सूत ?" 'तात, यही धाश्वासन मेरे लिए घाज क्या घरूप , पूरा हो वा न हो किन्तु है मेरा सत्संकर्प !" प्रजुन बोले—''म्रार्य, कर्या से क्या मदर्थ हैं त्रस्त !" कहा युधिष्ठर ने—''मेया, मैं ध्रन्य माव से प्रस्त ! लगता है, राघेय घरिर हम रहे कभी घ्रविभिन्न , किसी भूल से रूट हुषा है वह हमसे विच्छन !"

## केशों की कथा

नव पूर्ण दोनों छोर सजा हो उठी संघर्ष की , निन रक्त में बहने चली सब शक्ति भारतवर्ष की , तब भी द्यमा के माव जिनके सदय मन में थे जरो , ज्ञानी युधिष्ठिर निज सभा में कृष्ण से कहने लगे— ''दुर्योधनादिक ने हमारे साथ जो कुछ है किया, जैसे बना, हमने उसे चुपचाप विष-ऐसा पिया I फिर सिंघ के सम्बन्ध में उत्तर उन्होंने जो दिया, हे श्रुतिनिषे, तुमने उसे भी खेद-पूर्वक सुन लिया। कर्तव्य करने को तुम्हारी इष्ट है श्रनुमति हर्ने , रण के विना धव दीखती है दूसरी वया गति हमें। जब सन्धि करना चाहते हैं वे विना कुछ भी दिये, कैसे कहूँ मैं, वे नहीं सनाद विपह के लिए। कब तक धनाहत हो मुफीसे मानिनी मेरी रमा, हो जाय मर्यादा-रहित क्या धाज इस जन की चमा ! फिर भी प्रवश-से हम न हों श्रावेग के उन्मेष से , पत्ती विहग बनते नहीं हैं एक पत्त विशेष से।

B

ध्यधिकार-रचा हेतु हम संघर्ष से डश्ते नहीं, ज्ञिय समर में काल से भी भय कभी करते नहीं। पर व्यर्थ वंश-विनाश की वाधा मुमे है रोकती, निज रीति-नीति सभीति मेरी छोर है धवलोकती। कौरव हमारा राज्य निश्वय रोक तो सकते नहीं, धाश्चर्य, फिर भी पाप करने से तनिक थकते नहीं। हम भी समर से क्यों डरें, जिनके सहायक तुम बने , पर मन नहीं करता इसे, हम घाप घपनों को हनें। सब शूर देश-विदेश के लड़कर परस्पर कट मरे, तो त्रिदिव क्यों न बसे, घरा हो जायगी ऊजड़ हरे ! ष्रसमय मरण का वरण करके स्वर्ग भी क्यों चाहिए, यदि सर्व-हित साधन रहे, छपवर्ग भी क्यों चाहिए ! तनु है यहीं तक, क्यों न उससे लोग पूरा काम लें. जब काल ष्रावे सहज गति से शान्ति से विश्राम लें। ष्परि भी जिये नय से, भले ही मनुज मूढ़ कहें मुमे , कोई सहे न सहे, द्वम्हारे शुभ कटाच सहें मुके। सौभारय से है प्राप्त देवों की हमें ध्रनुकूलता, पर दैत्य-मद से मत्त हो प्रतिपत्त है पथ भूलता। रोकें नहीं यदि हम उसे, तो हानि है यह धर्म की, विधि ही बिलटती दीखती है नियत नरकुल-कर्म की । वनता हमारा धर्म भी क्या ही कडोर कभी कभी , करना हमें पड़ता यहाँ घाघात घोर कभी कभी । पर धन्य गति हो तो कहाँ घाश्रय उचित है युद्ध का , क्या ग्रुद बुद्धि-विवेक रह पाता समर-संकुद्ध का।

ष्पाचार भी ऊँचे घरों के पतित होने जा रहे. रचक गये, भचक चतुर्दिक दाव चढ़ते था रहे। सुनते नहीं वे किन्तु मेरे कान मानो फट रहे ,-'पानी घरे पानी, यहाँ हम रक्त देकर कट रहे।' मैं सुन रहा हूँ रात दिन घर्षित शर्वों के ध्वान ये, 'किस पर लडे हम, हाय । हम पर लड रहे हैं श्वान ये।' वे श्रन्ध हैं, पर दीखता सब भ्रोर मुक्तको स्पष्ट है , नष्टम्रप्ट है। त्तत्र-समाज सब निश्चेष्ट सबको डुवाती जारही नर-रक्त की खर घार हम पाँच की ही नाव तुमसे जा लगी उस पार है। चृग्य-द्वल्य भी गिनतं नहीं हैं जो किसीको गर्व से , सहसा बिखरते गिर रहे हैं टूट तारक खर्व-से। ननु-नच-विना नुच गृध-पर्चो की पहे हैं छाँह में , बल घाप उठने का बचा है किस बली की बाँह में ? सौ सौ शिवाएँ भपटती हैं, धौर चीलें टूटती, रस-पुष्ट घ्रंग पहे मटों के वे जिन्हें हैं लूटती । इतमाण्य जितने नर निहत क्रव्याद भी उतने कहाँ ! शत गन्ध-लिप्तों से स्वयं उठती सहाँध जहाँ तहाँ !

वनने चली प्रत्येक शाला श्वापरों की-सी दरी, हो जाय मरघट में न विघटित पुरायमूमि हरी-मरी। गूँजे न निज नन्दन विपिन में घोर कन्दन नाद ही, छा जाय इस उन्माद के पीछे न हाय! विपाद ही। निज दर्प से ही हत हुष्यों की गृहिशायों की गृहिशा, डँस ले न शेष समाज को भी वन विषम विषधर-फगा।

गतिशील काल, परन्तु घर घर घोर काली रात है, जन-शून्य-विन्दु बना ष्ररुण रवि प्रज्वलित प्रतिभात है। -रह रह सिहरता वायु विघवा-वृन्द के चीत्कार से , सन्देश करता है वहन किसके दयित का, प्यार से । सब सृष्टि घूमिल हो हरे ! निस्तन्ध जड-सी रह गई , ्निज दिव्य जनपद की कहाँ चिर चेतना वह वह गई ? देती प्रतिष्विन भी नहीं यह गर्जना यह तर्जना , संहार पूरा हो गया, तब भी कहाँ नव सर्जना। हे देव, जन के रक्त से रंजित न जन के हाथ हों, मधु-मूर्ति बालक श्रीर वधुएँ व्यर्थ ही न श्रनाथ हों। पाते यहाँ यों तुच्छ तृया भी डौर रहने के लिए, तो भी रहे श्रज्ञत हमारा स्वत्व कहने के लिए। करता न मेरा धर्म मुमको वाध्य लड़ने के लिए, तो क्या समन्वय-योग्य हम सब हैं मागडने के लिए ? भाई सभी कौरव हमारे, भाव उनके भिन्न हों , ममता कहाँ जावे हमारी, हम मले ही खिच हों।'' यों कह युधिष्ठिर भाव-गद्गद मीन होकर नत हुए, ष्प्रभिमृत से भीमादि भी उनसे स्वयं सहमत हुए। हरि ने कहा-''भवदीय भाषा भाव भद्र सदैव हां, पर देखता हूँ मैं, यहाँ चाघक बना है दैव ही। जो हो, इसी उद्देश्य से मैं ही वहाँ जाऊँ न क्यों ! फिर एक वार स्वयं उन्हें परिणाम सम्माऊँ न क्यों ! इससे न होगा घौर कुछ तो घल होगा क्या यही , निर्दोषता तो जान लेगी धापकी सारी मही।"

बोले युधिष्ठिर फिर—''करोगे कप्ट तुम इतना घहा ।
मैं घाप घपनी घोर से तो हूँ यहाँ तक कह रहा ।
यदि गाँव केवल पाँच ही देदें हमें वे प्रेम से ,
तो ठीक, सारा राज्य भोगें वे यथाविधि च्लेम से ।

सहसा समा की भाव-गति में एक भनाटा हुन्ना , मन्मागमन के पूर्व का-सा घोर सन्नाटा हुन्ना l तत्काल विजली-सी चमक चौंकी वहाँ कृष्णा कृशा , फिर टूट मानो वह पढी निज लच्न पर लोहित हशा ! "यह माइयों पर भाइयों का त्याग घाहा ! घन्य है , इस पर भक्षा वह क्या कहेगा, जो धभागा घन्य है। फिर भी षहो दानव-दलन, कुछ घृष्टता मैं कर रही, मुम पर तुम्हारी जो कृपा, कारण यहाँ केवल वही I ष्ययना तुम्हें घानिदित कहाँ जन के हृदय की वात है ? पर शब्द उठता है स्वय होता जहाँ प्राघात है। भाई घहा। ऐसे कहाँ देखे गये चिरकाल से , जो भाइयों को मुक्त कर दें इस विषम भव-जाल से । घिकार है, जीती रही मैं मोग कर मन की व्यथा, निर्लं इस तन के लिए क्या रोग भी कोई न था। मैं किन्तु भूल नहीं सकी ध्रपमान घ्रपना यत्न से । तो शान्ति होने से रही यह, हार मान सपत्न से र कर्तव्य करते हैं ऋती, फल का वहाँ क्या ध्यान है है पर सुन रही हूँ मैं जिसे, यह दूसरा ही ज्ञान है।

यह नाश हम प्रथवा उपस्थित कर रहे हैं धाप वे ? हमसे मरें तब भी करेंगे छात्म - हत्या पाप वे ! हम काल के प्रतिकूल जाकर देश रख सकते नहीं, उन्मत्त कुत्ते मनुन का मख-भाग भख सकते नहीं। पापी प्रकट निज पाप का प्रतिफल न पावेगा यहाँ, तो कष्ट करके पुगय-पथ से कौन जावेगा यहाँ ! उन दुष्कृतों की प्रकृति पलटी जायगी ऐसे कहीं, नो कर चुके हैं वे, करेंगे फिर उसे कैसे नहीं ? इस जन्म में निज दंड से बच नायँगे यदि दुष्ट वे , उस जन्म तक तो क्या न होंगे घौर भी परिपुष्ट वे ? षाश्चर्य है, इतकर्भ उनके घाज विस्मृत-से हुए, चेतन जहाँ जड़-सा हुत्रा जीवित वहीं मृत-से हुए। तब तो प्रधीर घनाथ-सी निरुपाय मैं हूँ रो रही, धाशा किये थी धन्त में जो, घाज वह भी खो रही। सुनकर न सुनने योग्य ही इस सन्धि के प्रस्ताव को , यह चित्त मेरा हो रहा है प्राप्त जैसे भाव को , कैसे उसे वर्णान करूँ मैं दग्घ – हृदया परवशा 🕻 हरि, जान सकते हो तुम्हीं जन के मिथत मन की दशा। क्या दस्युर्घो पर यह दया ही मात्र दिखलाई गई , दौर्बल्य का दृष्टान्त रख दुर्नीति सिखला**ई ग**ई **।** चलते वड़े जन धाप हैं जिस रीति से संसार में , करते उन्हींका घ्रनुसरगा हैं घ्रन्य जन व्यवहार में। यह रक्त निकला आन हा ! पंचाननों के घाव से ! निज पर तथा पर निज यहाँ देखे गये बर्ताव से। ये कुछ कहें, पर 'डर गये पागडव' कहेंगे जो घहो , उनके मुर्लो पर कौन घपना हाथ रख लेगा कहो ? सब सह चुके ये, शेष क्यों रह जाय यह प्रापमान भी ! मेरे सदय दयनीय वनकर भूल वेटे मान भी। होता सदा है मानियों को मान प्यारा प्रागा से , यश के धनी हैं जो उन्हें घपयश कराल कृपाग से । हा ! दिग्विजय कर इन्द्र-सा वैभव विलसते जो रहे, वे पाँच गाँवों के मिखारी ध्राज यों ही हो रहे। तन से अधिक मन का हरे, जन-दैन्य मरग्-समान है, निज राज-लदमी का इन्हें घ्रपहरण वरण-समान है ! यह भाह, यह उछ्वास, यह कम्पस्फुरण सब ठीक है , पर देखती थी मैं जिसे, वह स्वप्न घाज घलीक है। जाने यही गन्तव्य निज, मैं तो सदा घनुगामिनी, पर क्या करूँ विधि ही बना वैठा मुफे जब वामिनी। र्किंग कथन कुछ व्यर्थ घव, जब दी गई उनको समा -, क्या बन्धुर्थों के बीच में बोले बधू ग्रवमाधमा ! मैं किन्तु दासी ही नहीं, यदि मन्त्रिणी भी हूँ कभी, तो त्राज मैं कैसे भुला दूँ त्राप न्नपनी सुध समी। पतिवर श्रमर मेरे, सहज ये विष विशेष पचा गये, डूवे न जल में, अनल से भी सबल श्रंग वचा गये। मैं ही मरण माँगूं न क्यों, क्या दीन घष देखूँ इन्हें , उन तीन तीन परीचार्यों का श्रेय फिर भी दूँ किन्हें है पर पाँच गाँवों के धनी ये, दीन क्यों कहलायँगे है निज बन्धुष्टों का चित्त चौसर खेल कर बहलायँगे फिर मेलना क्या दुःख, सुख से भूलना ही भूलना , भूले भले भोले सभी ये, ततात, तुम मृत भूलना। मृगचर्म ्पहने देख इनको ्विकला वन में डोलते , तुमने कहा था जो, स्वयं धाकोशः पूर्वकः, बोलते , जो रोष इनके भाइयों पर या तुन्हें उस, दिन हुआ र् क्या<sup>-</sup>श्राज भी उसके ्स्मरण ने ्मन<sub>ः त</sub>्रम्हारा है <sub>।</sub> छुद्या ? देखेर गयेर जो दत्ता, केवल अन्न-पर्या के खेल में . भ्याः जुग्रेतजुडेगा पागडवों कात कौरवों से कमेल में उस वार जो घटना घटी, क्या भूल ये वह भी गये≃, ष्ययंवा विचार विभिन्त इनके हो गये हैं घब नये। चया ,वे . प्रतिज्ञाएँ वृथा । ही की गई , र्थी 🖟 कोध में ? ष्या वहः विषम वन वन भटकना था इसीकी स्थोधः में ? मया दिव्य अस्त्रों के लिए, वहः, कठिन तप था। स्वाँग ही ? क्या सिद्धि उन सब साधनों की थी घ्रहो ! यह मॉग्रही ?" फिर दुष्ट, दुःशासन हुषा था तुष्ट जिनको खींच के , वे केश लेकर वाम कर में श्रश्रु-ज़ल से सीच के , हृद्यस्य दिचाण कर किये, शारविद्ध हरिग्णी-सी हता, कहते, लगी वह मानिनी वा ्चू ् छठी पावक-लता । ''करुगा-सदन तुम कौरवों से सन्व जव करने लगो , चिन्ता-च्यथा सुव पाग्रहर्वो की शान्त कर हरने लगो , है, तात, तब इन मिलन मेरे क्रष्ट केशों की कथा, में घौर, क्या विनती करूँ, भूले तुम्हें ,न यथा-तथा।" वाघा-विक्कत मुख मूँद कर चिर सुन्दरी रोने लगी, नत निर्फरी-सी पाद्य लेकर प्रभु-चर्या घोने लगी।

होकर स्वयं भी द्रवित-से सुन प्रार्थना करुणा भरी, देने लगे निन कर उठा कर सान्त्वना उसको हरी।-''भद्रे, न रो हा । शान्त हो, यह सोच सब मन से हटा , तू जान ले, प्रविलम्ब प्रपना कप्ट-काल कटा कटा । वैभव-सहित रिपु-रहित पाग्रडव शीघ्र ही हो जायँगे , निज क्रूर कर्मों का कुफल प्रत्यच कौरव पायँगे। सौभाग्यवति, तू रो रही है आन पद-परिगाति विना , रोती फिरेंगीं कौरवों की नारियाँ कल पति-विना। उनकी व्यथा भी, जानता हूँ मैं, तुमे कलपायगी, सुख-दुःख दोनों एक-से ही वहन, तब तू पायगी। प्रिय ज्येष्ठ पाग्रहव की प्रतिष्ठा मान्य सुमको ज्ञान में , पर घात्म-निष्ठा ही घटल तेरे घतुल घाल्यान में । होगा श्रिष्ठित फिर महाभारत श्रिक्षल ससार में , पर जीत तेरी ही रहेगी घाज सबकी हार में । निज साधना से अधिक नरकुल को युधिष्ठिर में मिला , ' क्या स्वर्ग में भी सुलभ यह नो सुमन घरती पर खिला। तो भी समय के पूर्व मानो ये क्वपा कर धा गये, इस द्वन्द्व-मध्य प्रजातरिपुता प्राप प्रपनी पागये।" "हरि, वह तुम्हारा ही दिया, नी भी यहाँ नन को मिले , मेलो न तुम तो धाप ध्रपना मार भी किससे भिले। जीवन, यशस्, सम्मान, धन, सन्तान, सुख सब मर्म के l मुमको परन्तु शतांश भी लगते नहीं निज धर्म के।"

## शान्ति-सन्देश

सनी हस्तिनापुरी, बने स्वागत के बाने,
रान-सभा में सने-बने सब सम्य विराने।
उसमें सात्यिक-संग ध्रान श्रीकृष्ण पधारे,
वे वक्ता थे, मीन समुत्सुक श्रीता सारे।
सुस्निष्ध धीर-गंभीर रव नीरद-सा था छा रहा,
सुन सुन दुर्योधन का हृदय-हंस उड़ा-सा ना रहा।

''प्रज्ञाचित्तो महाराज, मैं हूँ भ्रामारी, धभ्यर्थना विशेष यहाँ की गई हमारी। भ्रव यदि दोनों भोर हो सके कुछ निवटारा, तो मेरा श्रम सफल भौर सौजन्य तुम्हारा। भन्यथा द्रोगा भीष्मादि के दर्शन भी थोड़े नहीं, सन्तोष एक उसको सदा जो भ्रवसर छोड़े नहीं।" कहा भीष्म ने—''हरे, इता यह स्वयं तुम्हारी, कुियटत-सी ही यहाँ हमारी गित है सारी। मानो हम जी रहे मृत्यु से मुहँ न मोड कर, वन को भी जा सके न सम्मुख समर छोड कर! चित्रय-समाज का किन्तु ध्रव काल पक गया दीखता, दुर्योघन सीधा पाठ सुन उसे उलट कर सीखता!'

हिर हैंस बोले—''बाग्य नहीं छूटा है प्रव भी , प्रकटा पावक किन्तु नहीं फूटा है प्रव भी । ष्यब भी कुल का राष्ट्र-केतु यह भुक सकता है , सुनिए, ष्यब भी प्रलयकागड वह रुक सकता है । कुछ श्रीर नहीं, केवल यहाँ कुल का गौरव चाहिए , पुरु के कुरु के श्रमुद्ध ही पौरव-कौरव चाहिए !

था घ्रपनों के लिए राज्य का त्याग जहाँ पर , घ्रपनों का ही हरा जाय क्या भाग वहाँ पर ? तात, प्रेगित का द्वार तिनक नीचा पहता है , उद्धत नर का वहाँ सहज ही सिर लडता है ! वह घ्रहं हमीं हम तो नहीं, हम भी उसका घ्रथ है , जो सबको लेकर चल सके, सच्चा वही समर्थ है ! हटने से बढ़ किसी कुपय में हेटी माने , परम भीरु वह, भले वीर प्रपने को जाने । यह दुर्बलता उचित नहीं है दुर्योघन में , सचा साहस यहाँ घाप घपने शोधन में । जो जन घाविनीत नहीं, उसे भीत सममना भूल है , वह दूँठ लचेगा क्या भला, सूखा जिसका मूल है ।

काम - कोघ - मद - लोभ - मोह से पड़े न कचा, निज बल का विश्वास वहीं कर सकता सचा। लड़ भिड़ कर जो काम चलावे, मुँड़चीरा है, लाख चमक ले काँच, धौर ही कुछ हीरा है। कैतव से परधन मूस कर धनी नहीं बनते बली, मौरों को पीछे, धापको पहले छलता है छली।

पागडु-सुतों ने भला कौन-सा पाप किया है। यही एक क्या, इसी वर्श में जन्म लिया है। यह कुल इतना पतित हो गया है सचमुच क्या ! इसमें कुछ भी नहीं रह गया है वच-खुच क्या ! पागड़िंव क्या श्रांर हैं इसलिए, वे आरमीय सभी कहीं, मिल बैठे श्रर्थ-श्रनर्थ तो पर भाई भाई नहीं! रहा घर्म के लिए प्रापक्ता वश प्रशंसित, जसमें ऐसा प्रनाचार है प्रति ही प्रनुचित। इसका कुछ प्रतिकार घाप यदि नहीं करेंगे, तो निश्चय ही बन्धु - करों से वन्धु मरेंगे। प्रविभी न घाप होंगे सजग, तो पीछे पछतायँगे, निज दुर्वलता-वश प्रन्त में कुछ भी शेष न पायँगे।

हो सकती है शान्ति, छाप चाहें तो छव भी,
रुक सकती है कान्ति, छाप चाहें तो छव भी।
अान्त सुर्तों को चान्त कीजिए छाप यहाँ पर,
शान्त करूँ विकान्त पागडवों को मैं जाकर।
निज का छौरों का भी यही करने में कल्यागा है,
छति छक्तयागा है छन्यथा, नहीं किसीका शागा है।

पागडन ही हैं, प्रथम दिग्निजय किया जिन्होंने, फिर भी उसका सुयश प्रापको दिया जिन्होंने। रानसूय में निखिल नृपों से कर चुकवाया, घ्रौर प्रापके निकट उन्हें लाकर सुकवाया। पर तो भी उन पर घापका घत्याचार घटा नहीं, उस करूर कर्म को देखकर किसका हृदय फटा नहीं।

उन प्रपनों को प्राप सममते रहे पराया,
बल से जब कुछ बना न, छल से जन्हें हराया।
राजपाट से ही न तृप्ति करके तृष्णा की,
सभा-मध्य की गई चरम दुर्गति छण्णा की।
जिसके कहने में प्राज भी जकड़ा जाता है गला,
जुन उसको मावी पीढ़ियाँ हमें वया कहेंगी मला।

सीमा फिर तो एक चमा की भी होती है ,
प्रतिहिंसा का बीज घनत में वह बोती है ।
तदि घ्राप पर उन्हें घभी घपीति नहीं है ,
इसका हेतु घशक्ति घौर कुछ भीति नहीं है ।
भविक्रत ध्राजातिरपु घाप पर रखते घर्व भी भार हैं ,
सेवा कराइए वा समर, प्रस्तुत सभी प्रकार हैं ।

नोंचे गृध-श्रृगाल, इसीके लिए मनुज क्या ?
रगा में भन्नत रहे किसीके ध्रनुज-तनुज क्या ?
यहाँ हार पर जीत, जीत पर हार मिलेगी ,
जेता से भी सहज न भपनी हानि मिलेगी !
- सिन्दूर नहीं घ्रंगार क्या हमने सितयों को दिया ,
सर्वस्य जिन्होंने प्यार कर ध्रपने पितयों को दिया ।

उभय पत्त के दोम भाव - से घाया हूँ मैं , घौर शान्ति-सन्देश यहाँ पर लाया हूँ मैं। घाधकारों का विषय कभी सामान्य नहीं है , जीवन - मरण् - विधान समिमए घाज यही है। जल नाय न यह जनपद कहीं घ्रवलाजन की घ्राह में ,-वह जाय महाभारत न यह रण् के रक्त-प्रवाह मैं है

श्राया हूँ मैं, दोष न फिर कोई दे पाने,
रुकना हो तो यह ध्वनर्थ ध्रव भी रुक जाने।
न हों न्यर्थ विष्वंस, महग्रा-सा सबका छूटे,
सिन्ध-शान्ति हो जाय, सहज सम्बन्ध न टूटे।
माई माई मिल कर यहाँ प्रेमामृत से पुष्ट हों।
ध्रपने ध्रपने ध्रधिकार में ध्राकर सब सन्तुष्ट हों।

'पीछे कुछ हो, राज्य भोग जीते जी कर लें', यह विचार कर भलें घ्रभागे जन मन भर लें। फिर जो होगा लोग उसे तो न निहारेंगे, जिला जिला कर किन्तु उन्हें फिर फिर मारेंगे। जो जग में नाम हुबायँगे, भाग कहाँ वच पायँगे, क्या जानें, घ्रपने राज्य का कितना मुख्य चुकायँगे। पूरेगाः पंथ े लोज' कहीं 'न कहीं से पानी , पहले ही नालियाँ ने हों 'तो घर की हानी'। घुस धातें हैं यहाँ उन्हींसे कभी सरीस्प्र गेह-तुत्य ही देह-दशा भी कहीं गई नृप्री इन्द्रिय-रन्त्रों से धा धुसे विष-विचार जो चित्त में , द्रुत उन्हें दूर कर हूजिए रत केल्याग निमित्त में ।

ढलें मिलन की स्वर्ग-मूर्ति 'यदि इसी हताव से , तो फिर क्या ध्रप्राप्य पागडवों के प्रभाव से १ पुत्र-तुर्व्य फिर उन्हें ध्राप यदि श्रपना लेंगे , तो नर क्या, सम्मान श्रापको सुर भी देगे । तब उनके 'वल से ध्रापको दुर्लभ कौन पदार्थ है ? कहिये तो उस परमार्थ के श्रागे क्या यह स्वार्थ है !—"

'श्रीहा ियह परमार्थ - कथन है कैसा भोला ।'' दुर्योधन सकोध बीच में ही उठ बोला— ''यदि वे ऐसे इती, भयातुर होने हैं वयों ! होकर भी दिवमान्य घरा पर रोते हैं 'क्यों ! पाता इस सन्धिमहत्व में लघु-चल का प्राधान्य मैं , षहु जन हैं मेरे पन्न में, चहुमत से भी मान्य मैं।'' ''कहने को था स्वयं सुयोधन, कुछ मैं तुमसे,
तुम पहले ही डोल उठे मम्मा के द्रुम से।
यह भी घ्रष्ट्या हुन्ना, वच गया मैं उस श्रम से,
फिर भी भूलो भद्र, न तुम बहुमत के म्रम से।
इस च्रातुरता के मूल में उनकी सदय बदान्यता,
घ्रारुवर्य, छाप कहनी पढी तुमको घ्रपनी मान्यता।

बहुजन-बल की बात ज्ञात है मुफे तुम्हारी,
सचमुच ऐसी बढी सफलता की विलहारी।
मेरी ही सब चमू इघर, मैं उघर ध्रकेला,
उनके मातुल शल्य तुम्हारे हैं इस वेला।
चहुमत का तुमको गर्व है तो उसकी भी जॉच हो,
मैं हूँ पाँचों की घोर से, कहाँ साँच को घाँच हो।

जाधो क्यों तुम दूर, यहीं गुरुजन मत ले लो , यह पर्या वह पर्या नहीं, समफ कर ही कुछ खेलो । लड़ने को जो विवश बँधे-से युद्ध तुम्हारा , सैन्य-सहश यह भार उन्हींपर रख दो सारा । यदि कह दें ऐसे मान्य जन फूठा पार्यडव-पन्न है , तो मैं कहता हूँ, रस्म विना सिद्ध तुम्हारा लन्न है । हो जाती है साथ विना जाने भी जनता,
पात्र - योग्य नत - दान कहाँ बहुतों से बनता।
बहु जन जिनको यहाँ जानते हैं नामों से,
जनको कितने कहाँ सममते हैं कामों से?
बहु मत रखने को मान्य भी रहते बहुषा वाष्य हैं,
वन जाते हीन चिरित्र भी मत - संग्रह में साध्य हैं!

बहु जनमत से जिन्हे प्राप्त होती है सत्ता, करनी पडती प्रकट उन्हें भी यों मितमत्ता— 'जन साधारण नहीं सममते हैं निज हित ही, हम यह कड़्रुषा घूँट उन्हें दे रहे उचित ही!' पर बहुमत की है बात क्या तुम जैसों को सोहती, है ध्रहंमन्यता ही जिन्हें मुग्ध बना कर मोहती?"

"किन्तु कजह का ग्रुस्य एक निर्णायक रण ही, विजय - हेतु श्रनिवार्य सदा प्राणों का पण ही। दूत वने तुम श्राज कहोगे सो सुन लूँगा, सबका उत्तर समर-भूमि में ही मैं दूँगा।" प्रभु बोले—"सीधी भगति ही होगी इस भपघात से, थोड़ा ही वहना शेष श्रव ग्रुमें तुम्हारे तात से। एक स्त्रजन की त्याग करे कुल-कप्ट-निवारण , ग्राम-हेतु कुल तजे, ग्राम जनपद के कारण ! जनपद-जगती सभी तजे ध्रात्मा के हित में , निरत न हों नरनाय, ध्राप इस ध्रमत - ध्रमित में ! सब मरें व्यर्थ ही ज्रमकर यह ध्रमर्थ क्यों कीजिए , चुन ध्रर्जुन का प्रतिभट स्वयं जय-निर्णय कर लीजिए !"

'मैं प्रस्तुत हूँ !'' खड़ा हो गया कर्या तमक कर , चरण-भार से सुदृढ़ घरा कॅप गई घमक कर ! चृप ने उससे कहा—''कर्या, ऐसा न कहो तुम , चुनना तुमको नहीं, सुमे है, सौन रहो तुम ! वह द्रुपद-घरण, वह घोष-रण, वह विराट-गृह गो-हरण , गृदि सभी सत्य हैं। तो कहो, करूँ तुम्हें क्यों कर वरण !''

दुर्योधन ने ्किन्तु कर्या को यों परितोषा, — "कहलाता है तीर, यही तो नगरय-भरोसा । ध्रयमा देकर (एक चार लेकर बच जाना , सीखें, हरि से लोग दूत का धर्म निमाना । पर भुजन्चल रहते भाग्य पर छोड़ें क्यों हम धापको , सुन लें विनोद से ही न क्यों इस धाकुल धालाप को ।" सुन करा उसकी वात ष्ट्रा से हिर मुसकाये ,—

''ऐसों को क्या सी विरंचि भी सममा पाये ।

यह विनोद ही तुम्हें कहीं पीछे न रुलावे ,

उसे बचावे कीन, स्वयं जो मृत्यु बुलावे ।''

तिव तक उनसे घृतराष्ट्र ने अनुनय के स्वर में कहा—

''घच्युत, मुमको आदेश दें शेष और जो कुछ रहा।''

''मुक्तको हे नरनाथ, श्रिषिक श्रव कहना है क्या , दुग्ध-धरा पर रुधिर-धार ही वहना है क्या ? विना धर्म के श्रर्थ व्यर्थ ही-से होते हैं, पर दुर्बल जन धर्थ-धर्म दोनों खोते हैं। नागडव तो श्रव भी श्रापके प्रति पितृभक्ति निभा रहे, सुनिए सम्प्रति, जो श्रापसे वचन उन्होंने हैं कहे।

'तात, ष्यापके सुक्तत सहायक हुए हमारे ,
पूर्या किये ष्यादेश ध्यापके हमने सारे ।
भेले बारह वर्ष दुःख दारुग्यतम वन में ,
एक वर्ष फिर छिपे छिपे हम रहे भुवन में ।
उत्तीर्गों को पद तो मिले यदि न पुरस्कृत की निए ,
प्रपने विशाल वास्तल्य में भाग हमारा दी निए ।

श्चाप पिता हम पुत्र, श्चाप प्रभु हम परिचारक, कौन श्चापसे श्रम्य हमारा वहा विचारक। स्वत्व-हेतु हम विकल कहीं निज घैर्य न खो दें, मन तक कसके क्यों न, स्वजन यदि काँटे वो दें। हे तात, न श्चाने दीजिए श्चाने वाली श्चापदा, हम श्राज्ञाकारी श्चापके यथापूर्व ही हैं सदा।

किया गया वर्ताव निरन्तर हमसे जैसा, देखा घ्रयवा सुना किसीने हैं क्या वैसा। साची उसके लिए घ्राप ही रहें हमारे, किसी माँति कट गये कठिन वे दिन भी सारे। घ्रव भीरु, कापुरुष घौर जो इच्छा हो, कह लीजिए, पर क्रपया लडने के लिए हमको विवश न की जिए।

सुम्मसे भी यह कहा उन्होंने—'हा यह ज्वाला ! करना था यदि उन्हें यही, हमको क्यों पाला ! इसीलिए क्या, सहैं सदा श्रपमान सभी हम , मारे मारे फिरें, बैठ पार्वे न कभी हम ! वह प्यार तात का हाय ! क्या कोरा कपटाचार था , हम पाँच मात्र ही मार थे, वह सी का परिवार था ! भाषिल समा से कहा उन्होंने मेरे द्वारा— 'हम प्रार्थी हैं, न्याय करें सब सभ्य हमारा। श्रारणागत पापार्त धर्म की सुनें न न्यायी, होता है तो वही पाप उनको भयदायी। भघ की ऐसी ही रीति है, वह अपनों को मारता, क्या नहीं निम्नगा-नीर निज तट-तरु-मूल विदारता।'

प्रज्ञादृष्टे, सोच देखिए धाप स्वयं ही,
क्या उनका यह कथन नहीं निष्पाप स्वयं ही।
देख धर्म की घोर घ्रभी तक घीर युधिष्ठिर,
बैठे हैं चुपचाप ताप पाकर भी फिर फिर।
धव उनका राज्य दिये विना उचित घ्रापको घौर क्या।
कोई न्यायी निष्पच भी कहे भला इस ठौर क्या।

बोल उठे नृप भाप भाई से-"यही उचित है ,"
द्रोगादिक ने कहा-"इसीमें सबका हित है।"
पर क्या सम्मति-जन्य मौन था दुर्योधन का !
ज्वलन मत्सरी वही जानता था निज मन का।
"है राजन्, राज्य रहे, उन्हें निकट बुलाकर प्यार से ;
दं पाँच गाँव भी भाप तो लेंगे वे भाभार से।"

हरि ने जब यह कहा वहाँ छाया सनाटा , दुर्योधन ने उसे व्यंग्य करके ही काटा ,— ''सात स्वरों के तीन ग्राम तो सभी कहीं हैं , एकस्वर में पाँच ग्राम ये सुने यहीं हैं ! वे मेरे तन्नु के तत्त्व हैं, प्राण्य-संग ही जायँगे , रण्य-विना सुई की नोंक भर भूमि न पागडन पायँगे !

कुल-गौरव की घौर त्याग की यहीं प्रुहाई ,
ऐसी गुरुता वहाँ उन्हें क्यों नहीं सुहाई ?"
''छोड घाततायित्व चलो बनकर तुम भाई ,
माँगो कुछ भी क्यों न, वे न दें तो मैं दायी !"
''मैं उनसे माँगूँ, जो स्वयं मेरे भिन्नुक हो रहे !"
''निरुपाय समर-गति हेतु ही तब तुम इच्छुक हो रहे !"

''यही सही, यह वसुन्धरा वीरों की मोग्या, बल से लेने 'योग्य, नहीं देने के योग्या। लोग सुमे कुछ कहें, भीरु-कायर न कहेंगे, हम सौ ष्यथा वही पाँच ष्रव यहाँ रहेंगे। कुछ ष्पीर सुक़े सुनना नहीं, ठान को ठठी सो ठठी।" शठता के साथ चला गया सभा छोडकर वह हठी। ''ज्ञमा ज्ञमा हे रमानाथ !'' घृतराष्ट्र पुकारे , ''इन घाँलों के घौर क्या कहूँ, यही न तारे ! विदुर, बुलाघो यहाँ तनिक तुम गांधारी को , सममावे कुछ वही बुलाकर कुविचारी को । हा ! मों ने ही मूँदी जहाँ घाँलें भद्राधान में , क्या घ्रधिक मोह दौर्वत्य यह उसकी सुम सन्तान में !

वोली इसी प्रकार वहाँ श्राकर गांघारी,
''मैं भी हे गोविन्द, धनततः श्रवला नारी।
पाग्डुसुर्तो को देख सुमे भी डाह हुई थी,
एक एक पर बीस बीस की चाह हुई थी!
दुर्यों वन में विकसित हुई घनीमूत 'मह डाह ही,
क्या कर सकती हूँ मैं भला, भर सकती हूँ धाह ही।

तुम घर ष्याये ष्यौर न कर पाये हम दर्शन, हम जैसा हतभाग्य कहाँ होगा कोई जन।" यह कह करुणा - गिलत हो उठे राजा-रानी, हरि ने पट से पोंछ दिया ष्यौंसों का पानी। ''हे सुकृति, उपस्थित मैं यहाँ एक धार देखो मुमे ," जग गये एक चाग के लिए दृग-दीपक नो थे बुमे। "तुम्हें देखकर भौर देखना भव क्या हमको ि समफॅंगे कल्याण्-कवच ही हम निज तम को ।" धाया तब तक वहाँ सुयोधन किन्तु न माना , गया व्यर्थ ही उसे गुरुजनों का समफाना । फिर भी बोला—' ध्रष शेष क्या रहा दूत का काम कुछ । हरि, ध्राथों मेरे साथ हुम, लो भोजन-विश्राम कुछ

'न मैं विपद में हूँ न प्रेम का भाव तुम्हारा ,
फिर कैसे स्वीकार करूँ प्रस्ताव तुम्हारा है
साधु विदुर के यहाँ रह रहा हूँ मैं सुख से ,
सबसे बढ़कर वहाँ मेल है मन से सुख से !''
''कुछ घोखे का भय है तुम्हें !'' ''तुम कहते हो, मैं नहीं
''क्या कर लो तुम, यदि पकडकर तुम्हें बाँघ लूँ मैं यहीं ।

''इसके पहले कटें क्यों न तनु-बन्धन तेरे ।'' सात्यिक ने निज खड्ग खींचकर नयन तरेरे । तत्त्वरा प्रभु ने उसे रोककर जैसे तैसे , दुर्योधन की घोर न जाने देखा कैसे । परिकर समेत वह कॉंपकर वहीं लडखडाता रहा । वे गर्वे विदुर के गेह, वह बैठ बडबड़ाता रहा । पर दिन प्रमु प्रस्थान-पूर्व कुन्ती के धारों ,
प्रग्त हुए तब विविध भाव उसमें उठ जारों ।
'तात, एक युग बीत गया धाशा में मेरा ,
धेरे मुमको रहा निरन्तर घना धाँघेरा ।
कव से मैंने देखा नहीं—वे सब कैसे हैं कहाँ ,
को गये गहन में धौर मैं बैठ रही घर में यहाँ !

सम्पद है, जो विपद लगा दे हरिस्मरण में ,
मेरा सम्बल रहा यही सर्वस्व-हरण में ।
पाकर तुमको घाज सफल वह सब कुछ सहना ,
जीती हूँ में तात, यही तुम उनसे कहना ।
धाया वह घवसर घाप यह, प्रस्तुत हो इसके लिए ,
जाता पीड़ा प्रसव की सहती है जिसके लिए।

जीवन का वह प्रश्न मरण से भी न रुकेगा .

मानी का सिर कटे, कभी भय से न मुकेगा !

तुमने इतने दुःख धर्म के पीछे भेले ,

उसका हो जो शेष, उसे भी वह घव ले ले !

रक्षे तुम सबको भी वही, तुमने रक्सा है जिसे ,

श्रागे का पय ही जगत, पर पथ में ही रहना किसे !"

"दुर्लम ही है बुधा, धर्म में हढ मित ऐसी, जिसके जैसे कर्म, पायगा वह गित वैसी।" ध्राये कौरव इसी समय उनको पहुँचाने, पुर बाहर रुक मिले-जुले सब एक ठिकाने। क्लौटा कर सबको ध्रन्त में कहा उन्होंने कर्या से, "हे शुर, चलो कुछ दूर तुम मेरे साथ सुवर्या-से ह

"जो ध्राज्ञा," कह कर्ग्य ध्रा गया उनके रथ में , बोले वे एकान्त लाम कर उससे पथ में । "कर्ग्य, ध्रीर क्या कहूँ, युद्ध ध्रमिवार्य हुधा ध्रव , धर्मराज को छोड़ समीका कार्य हुपा ध्रव । मिवतन्य यही है, इसलिए करूँ व्यर्थ क्यों खेद मैं , पर बीर, बता दूँ ध्रन्त में तुम्हें तुम्हारा मेद मैं ।

पाकर सुनि से मन्त्र, किया कुन्ती ने साघन ,
कौत्हल-वश बाल्यकाल में तपनाराघन ।
हुषा उसी संयोगजन्य यह जन्म तुम्हारा ,
किन्तु कुमारी रख न सकी घाँखों का तारा ।
फिर भी जननी का मन मृदुल जब देखो तब रो रहा ,
भपने घ्रचल - घन के लिए घ्रव घ्रधीर वह हो रहा ।
"

कर्या सत्र रह गया, धन्त में वह कुछ कॉंपा, जसने यन्त्र-समान करों से निज भुल ढॉंपा। एक बोम हट जहाँ दूसरा सिर पर धावे, कोई कैसे वहाँ साँस सुख की ले पावे। सिर जठा धौर नीचा हुआ मानों सँभन्न नहीं सका, जो धप्रतिहतगति था सदा वह ध्रव था कितना थका।

''देख रहा हूँ स्वम जागता हुणा यहाँ मैं , रहा जहाँ का तहाँ घूमकर कहाँ कहाँ मैं ! जिसे नियति से बढ़ी स्वयं जननी ने त्यागा , उससे घढ़कर भौर कौन हैं कहीं भगागा ! ऐसेको भी संसार में भपनाने वाले मिले , घरती ने मेल लिया उन्हें जो न नरक से भी फिले !

हरे-हरे । क्या धाज धापने मुफे सुनाया ? सब पाकर भी हाथ कहाँ कुछ मेरे धाया ! गौरव देकर मुफे देव ने छीन लिया है , तुपने धाज कुलीन बनाकर दीन किया है । निश्चय मेरी गति तो वहीं मैं सब माँति जहाँ पला , पर सहोदरों से जूफना, यह धमाग्य कैसा मला ! मैं पानी से निकल धाग में घाज गिग हूँ,

उठ ऊँचा पा रहा शून्य ही शून्य निरा हूँ।

मुमसे तो वह साँप मला जो कंचुक छोड़े,

यह जन कैसे जुड़े हुए नाते घव तोड़े।"
"क्या चमा कर सकोगे न तुम माँ के परवश पाप को।"
"पर चमा करूँगा देव, मैं क्यों कर घपने धापकी।

मैंने ध्रपना एक कर्म ही घ्रानुचित माना, कृष्णा का घ्रपमान, किन्तु तब क्या यह जाना, वह है मेरी घ्रानुज-बघू, घ्रव कहाँ ठिकाना. इसका प्रायश्चित मृत्यु के हाथ विकाना। हे देव, देव को भी यहाँ मैं हो गया घ्रासाध्य-सा, ध्रपने ही राज्य-विरुद्ध ध्रव लड़ने को हूँ वाध्य-सा!

निज पापों का एक छाप ही पाचक हूँ मैं,
सबका दानी छाज तुम्हारा याचक हूँ मैं।
यही याचना, यह रहस्य जाने न युधिष्ठिर,
जानेगा तो सुमें धरेगा पैरों पर गिर।
'मैं घानुग, तुम्हारा राज्य है, स्नो वा दो चाहो जिसे।'
वह यही कहेगा, किन्तु मैं कर पाऊँगा क्या हसे।

जाय न यों ही धर्मराज्य वह धाया धाया, किसने कहाँ धाजातशात्रु का श्वतपद पाया। में सहता ही रहा, धौर सब भी सह लूँगा, दुर्योधन का भी न इत्तव यहाँ मैं हूँगा। मैं इतना धारो वढ़ चुका, पीछे, कोई गति नहीं, चह भी हो ले इस हाय से, जिसमें निज सम्मति नहीं!"

''धीर, ठीक ही धर्मराज को तुमने जाना , तुम्हें उन्होंने सूत - पुत्र मन से कब माना ? मैंने उनसे सुना—'बुद्धि कुछ चकराती है , देख कर्गा - पद मातृपदस्मृति हो ध्याती है । इम पाँचों उसके सामने छोटे लगते हैं मुमे , पर खरे नहीं उसके बचन खोटे लगते हैं मुमे '—''

"सचमुच दम्भी मात्र धान मैं उसके धागे, निकले माथा फोड़ भाग्य जब मेरे जागे! मटक शून्य में कहाँ टिकेंगे वे, क्या जानूँ! कर जाऊँ, कर्त्तव्य जिसे मैं ध्रापना मानूँ!" "तो फिर मिलने के धार्य धाय जाधो, मैं कैसे कहूँ! क्यों कल के लिए च धाज ही पूर्णतया प्रस्तुत रहूँ!"

## क्रन्ती श्रीर कर्ग

ष्मिमानी द्रुर्योधन ने जब मानी नहीं बढों की वात , सन्धि न हुई, वंश-विमह का दीख पडा दारुण उत्पात इ

तब कुन्ती के मन को मानो मधने लगे घात-प्रतिघात, उस दिन न तो खा सकी कया भर, न वह सो सकी चया भर रात। कमी लेटती, कभी वैटती, कभी घूमती विकल पृथा इ गये डूबती-उतराती के स्थिर रहने के यस्न वृथा। निशाचरी चिन्ताएँ तम में चित्त चवाती घ्राती हैं, तदिप एक निश्चय पर जन को वे ही पहुँचा जाती हैं। गईं सवेरे साहस करके रानी सुर-सरिता के तीर, किरणों से मिलमिला रहा या गलित-सुवर्ण-स्नलित शुचि नीर । सुकच कर्या ष्राकंट मग्न हो करता था मृदु मन्त्रोचार , विकच कमल से निकल रहा था घ्राक्ष-दल का कल-गल-गुजार। रवि के सम्मुख दृश्य धनोखा था मनस्वि-मुख-मंडल का , र्किया रिव की ही छिव का या विस्व विमन्न जल में मन्नका। नासरमिण के कर कुन्ती को लगे चुभाते-से शर-श्रुष , साल रही थी जिसे प्रथम ही बाल्यक्यालय की श्रापनी मूज ध मुख नीचा कर खड़ी रही वह टपटप भाँसू टपकाती, बीच बीच में मलक माँककर पलक आप ही भापकाती। नित्य-कृत्य पूरा कर भपना निकला ज्यों ही जल से वीर, सिहर श्रचानक उसे देखकर हुचा ससम्प्रम, फिर गम्भीर। सुख गया गीला शरीर, पर फिर स्वेदाद्र हुन्ना दानी, कुन्ती की याचना इन्द्र से सहज कठिन उसने जानी ! तो भी धपने को सँभाक्ष कर बोला रविनन्दन ध्रविजेय-''श्रायें, पद-वन्दन करता है धाज़ा का उत्सुक राघेय।'' "हा राघेय, सत्य से भी यह घनत घान नायत नीता, तू कौनतेय, धानुत से भी यह दुर्विध सत्य गया बीता !" ''देवि, सुना सब कुछ यह मैंने स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से , वह दुःस्मृति संचित करके श्रव वंचित न हो सहन सुख से।' ''देवी नहीं, न घार्यी ही हूँ, मैं नागिन-सी जननी हूँ, सवसे ऊँचा पद पाकर भी स्वयं स्वगौरव हननी हूँ। माँ से माँ प कहे तो कुछ भी कहे पुत्र, वह गाली है, किन्तु दोष दूँ कैसे तुमको जो स्वकर्म गुरासाली है।' "सभी वड़ी-बूढ़ी तुम जैसी माताएँ ही हैं मेरी , पर मेरी संदिग्ध जातता वजा चुकी भ्रपनी मेरी। ''मैं भभागिनी भी किस मुहँ से कहूँ जात-धन श्राप तुमे !' "तुम-सी माता **हुई ध**माता, यह किसका ध्रभिशाप सुफे ३' ''उन्हीं उदित से पूछ न, जिनसे चालित ग्रह-नन्नत्र समस्त , मुमे दिखाये विना त्रागा-पथ हुए हाय ! उस दिन नो प्रस्त । दील पडा घूमिल-सा पल भर उन्हें महानल का गोला, बल से बाष्प रोक पुरुषायीं धंगराज रुककर बोला-990

## कुन्ती श्रीर कर्ण

ष्मभिमानी दुर्योघन ने जब मानी नहीं बड़ों की वात , सन्घि न हुई, वंश-विमह का दीख पडा दारुण उत्पात 🖫 तब कुन्ती के मन को मानो मथने लगे घात-प्रतिघात, उस दिन न तो ला सकी काण भर, न वह सो सकी चार्ण भर रात। कभी लेटती, कभी बैठती, कभी घूमती विकल पृया 🕫 गये हुषती-उतराती के स्थिर रहने के यत्न वृथा। निशाचरी चिन्ताएँ तम में चित्त चवाती छाती हैं, तदपि एक निश्चय पर जन को ये ही पहुँचा जाती हैं। गईं सवेरे साहस करके रानी सुर-सरिता के तीर, किरणों से मिलमिला रहा था गलित-सुवर्ण-फलित शुचि नीर। सुकच कर्या धाकंट मण्न हो करता था मृदु मन्त्रोचार, विकच कमल से निकल रहा था घ्रक्ति-दल का कल-गल-गुजार 🗗 रिव के सम्मुख दृश्य धनोखा या मनस्व-मुख-मंडल का , र्किवा रिव की ही छवि का था विम्ब विमन्न जल में मन्नका 🖡 वासरमिण के कर कुन्ती को लगे चुभाते-से शर-शूज 🛼 साल रही यी जिसे प्रथम ही बाल्यकाल्य की श्रपनी मूल ।

मुख नीचा कर खड़ी रही वह टपटप ेष्पाँसू टपकाती, बीच बीच में मलक माँककर पलक धाप ही मापकाती। नित्य-कृत्य पूरा कर भपना निकला ज्यों ही जल से नीर, सिहर श्रचानक उसे देखकर हुश्रा ससम्प्रम, फिर गम्भीर। सूल गया गीला शरीर, पर फिर स्वेदार्द्र हुषा दानी , कुन्ती की याचना इन्द्र से सहज कठिन उसने जानी ! तो भी घ्रपने को सँभाक्ष कर बोला रविनन्दन घ्रविजेय— ''श्रायें, पद-वन्दन करता है श्राज्ञा का उत्सुक राघेय।'' "हा राघेय, सत्य से भी यह श्रमृत श्राज जामत जीता, तू कौन्तेय, धनुत से भी यह दुर्विध सत्य गया बीता !" ''देवि, सुना सब कुछ यह मैंने स्वयं कृष्ण के श्रीमुख से , वह दुःस्मृति संचित करके ध्रव वंचित न हो सहन सुख से।" "देवी नहीं, न घार्या ही हूँ, मैं नागिन-सी जननी हूँ, सबसे ऊँचा पद पाकर भी स्वयं स्वगौरव हननी हूँ। माँ से माँ न कहे तो कुछ भी कहे पुत्र, वह गाली है, किन्तु दोष दूँ कैसे तुमको जो स्वकर्म गुगाशाली है।" ''सभी बड़ी-बूढ़ी तुम जैसी माताएँ ही हैं मेरी , पर मेरी संदिग्ध जातता वजा चुकी ध्रपनी मेरी।" ''मैं प्रभागिनी भी किस मुहँ से कहूँ जात-धन श्राप तुमे ।" "तुम-सी माता हुई घमाता, यह किसका घ्राभिशाप मुफे ?" ''उन्हीं उदित से पूछ न, जिनसे चािनत यह-नदात्र समस्त , सुमे दिखाये विना त्रागा-पथ हुए हाय ! उस दिन नो प्रस्त।" दील पडा घूमिल-सा पल भर उन्हें महानल का गोला, बल से बाष्प रोक पुरुषार्थी छंगराज रुककर बोला-

"तो इतना वहकर ही क्या तुम निरपराधिनी होती हो ? इसमे श्रधिक मूल्य तो उसका, जो मुहँ ढँककर रोती हो।" ''किन्तु नहीं रोज़ेंगी धव मैं, जल से भन्नी मुफे ज्वाला, तू भी क्या समभेगा, कैसे क्या कर वैठी कुल-वाला। मुख्य दंडदाता है जन का मन ही उसकी भूलों का , कंटक-मय कर देता है वह उसका धासन फूलों का। तव भी तुम जैसे उदार से द्याशा थी मुमको घनुकूल , किन्तु मानती हूँ ष्रभाजना मैं इसको भी घ्रपनी भूल। शस्त्र-परीक्ता के दिन ज्यों ही सूत-पुत्र तू कथित हुआ , एक साथ ही मेरा मानस व्यथित भाव से मथित हुन्ना । मैं चिव्ह्याने चली-'नहीं, यह मेरा सुत है, मेरा ही !' किन्तु हूब-सी गई उसी चाग्, दीखा मुफे घाँघेरा ही। जो हो गया, हो गया वह तो, गया, वह गया जो पानी, यही समम तू, धाई हूँ मैं सुनकर तुमे महादानी।" ''नो ध्राज़ा हो, पर यह जीवन ध्वर्षित दुर्योधन के घर्य।'' ''समफ गई मैं, किन्तु धर्थ में न हो उसीका महा धनर्थ। डालूँगी न धर्म-संकट में हीन याचना करके मैं , तू दाता तो नहीं याचिका तुमे कौख में धरके मैं। किन्तु कतापराघ की घ्रपने चमा-याचना हीन नहीं, इसे देखते हुए लोक में मुफ-सा कोई दीन नहीं। राज्यदान कर दुर्योधन ने क्रीत किया यदि तेरा चाप, तो सर्वस्व समर्पण करके होगा घ्रनुग युधिष्ठिर घाप।" "किन्तु कहेगा धालिज स्नोक क्या, करो न तुम सुफको यों पस्त।" ''हा ! लोकापवाद से मैं ही डरीन थी, तू भी है त्रस्त।

भाई से भाई को भी क्या लोक नहीं मिलने देगा ?'' ''किन्तु नींव निज हढ़ मैत्री की कर्या कहाँ हिलने देगा ? क्या संकट में उसे छोड़ दूँ, जो मुमापर धवलिम्बत है ?" ''पर यह भी तो देख, श्रन्ततः उचित कहाँ उसका हित है। जितने भी ज्ञानी गुरुजन हैं, विश्रह के वे सभी विरुद्ध , तेरे वल पर ही दुर्योधन ठान रहा है यह गृह-युद्ध। कुल ही नहीं देश भी सारा हो जावेगा इसमें नष्ट , वीर-हीन होकर यह वसुधा होगी ध्रपने पद से अए। क्या तूरोक नहीं सकता है उसे मित्र की सम्मति से 🕻 तुमे वीरता का वल है तो यचा उसे तिर्यरगित से।" ''इसे मानता हूँ, उसका मन मैं मी मोड़ नहीं सकता , वह मुमको मी छोड़ेगा, मैं उसको छोड़ नहीं सकता। होनहार कुछ ऐसा ही है, वह होकर ही मानेगा।" "पर जिसके कारण यह होगा, जगत उसे भी जानेगा।" ''तुम तो जानेगी, मैंने निज वचन घ्यन्त तक पाला था।'' ''हाँ, सहोदरों पर धनाथिनी माँ का कोघ निकाला था।" नहीं पाँच गाँवों का भी क्या पाँच पागडवों को प्रधिकार ? यही न्याय करने वाले का साथी है तू घरे उदार!" ''प्रेम दोप-गुगा नहीं देखता।'' ''यह प्रवलाधों की-सी वात , तेरे महें से नहीं सोहती, घीर-बीर है जो विख्यात। प्रेम न देख सके चाहे कुछ, पर विवेक तो धन्य नहीं, तू ही कह, प्राता है तुमको इसमें उसका गन्य कहीं।" ''शान्ति-हितार्थ पाँच गाँवों का स्याग तुच्छ क्यों श्रौर न हो ।'' "कहाँ रहें वे, जिन्हें सुई के भयभाग भर ठौर न हो !

न्तुमे इष्ट है, घन्यायी को कर दें घात्म - समर्पण वे ! स्वत्व धर्म पर भी न लगा दें प्रपने प्रार्थों का पर्या वे ?" ''नहीं-नहीं, मेरे धनुजों को मुफसे भी लोहा लेना, न्तुमसे यही विनय है, मेरा परिचय उन्हें न तुम देना। सचमुच मेरी प्रस् तुम्हीं, मैं घीर कहाँ होता उद्मूत !" "मैं यह कैसे कहूँ, किन्तु है तू मेरा ही सिंह सपूत I तुमार्ने जो मिथ्यापवाद-भय, उसका ध्रघ मेरे सिर है, भीरु नहो, पर दर्प-दम्भ से ऊँचा उठा युधिष्ठिर है।" ''घुव वह धर्मराज, विनयी हो, हठी पुत्र क्या और कहे ! पुत्र पाँच के पाँच तुम्हारे, धार्जुन किंवा कर्या रहे।" ''दोनों घोर मुक्ते रोना ही, रुके किन्तु कातर वाणी, -मरने में ही जीने वाले जनती हैं हम चत्राणी ?" "दो मुमको पदधृलि, तुम्हें मैं दे न सका माँ, मनचाहा।" ''हाय वत्स, घाब घुलि-मस्म ही शेष, घौर सब कुछ स्वाहा ! जैसे तू जाने, राघा पर प्रीति प्रकट करना मेरी . मैं दुःश्लिनी देवकी-सी हूँ, वही यशोदा माँ तेरी !"

## युयुत्सु

निर्मल नीक्षांचल रत्न-टॅंका . निशि ने पसार संसार ढँका। पर कर्या ध्रचंचल हो न सका, पीड़ित शिशु-सा वह सो न सका। ष्याकर वयार बहलाती थी. मुहँ चूम फेश सहलाती थी। पर शान्त न थी मन की पीड़ा , क्या तृच्छ नाँघ का वह कीडा ! था मन्द गम्ध-दीपक जलता, उसका प्रकाश भी या खलता। वह भी भधीरता देख न ले, छिप नाय घापसे नीर भले। पर दीप न चली बढ़ा पाया , उससे युशुरसु मिलने श्राया। वह भी था रूप घृतराष्ट्र-तनय, श्रिय न था विद्वर ज्यों जिसे धनय । जननी न किन्तु गान्धारी थी, वह घ्रसर्वेणा सुकुमारी थी। सुनकर जिसका स्वर मात्र मधुर, रीमा था भन्ध नृपति का उर । मुहॅ पोंछ ससंम्रम चादर से , **छठ कर्या मिला बढ़ श्रादर से I** "धाये तुम इसनी रात गये, होगी ऐसी क्या चात छये।" मों के श्रनुरूप मधुर नागी, षोला युगुरसु--''तुम हो दानी, कुछ समय मात्र तुमसे पाऊँ , मैं भी कृतार्थ तो हो जाऊँ। भीतर ज्वाला - सी जहाँ जगे, ऐसे में कैसे घाँस लगे? मैं या घनिद्र कुछ घ्रकुलाया, तुम जाग रहे हो, सुन घाया। हरि घाये गये, न सन्धि हुई, मन सुमन हुए न सुगन्धि हुई। सद्भाव यहाँ कुछ जगा नहीं . मुमको यह घच्छा लगा नहीं। सौनन्य उपर, घन्याय इधर, मैं षाकुक हूँ, द्यव रहूँ किंधर !' ''मुक्तसे यह प्रश्न द्यसंगत है , घन्नात कहाँ मेरा मत है ?"

0 'वह भली भाँति है ज्ञात मुमें , कर दो इतना व्याख्यात मुमे , में भीत नहीं, जो कहे, कहो, पर मातृ-पच भ्रवगीत न हो।" बागया कर्ण सन्नाटे में , जो था कुल-धन के घाटे में।— '' झाया यह मेरे निकट तभी !'' सँमला वह, जो सहमान कभी। "यदि है यह दोष, दम्म-कृत है, **भा**त्मा से कौन घ्रनाहत है ? होता प्रदीप से कजल ज्यों, कर्दम से शत-सहस्र-दल्ल त्यों। इतना ही किन्तु यथेष्ट नहीं, तुम बनो न यों दुश्चेष्ट कहीं। भ्रपनों के साथ मरण भ्रच्छा, ग्रथवा पर-पत्त वरण भन्छा <sup>१</sup>" "पाग्डव क्या कभी पराये हैं! वे छल से गये हराये हैं। अपनों से वैर किया किसने श करों का मार्ग लिया किसने !" ''देते हैं ; तुमको प्रज वही।" '<sub>यह</sub> तो कहने की वात रही। पाते हैं स्वयं कहाँ से वे १ हम भी क्या नहीं जहाँ से वे ?

e

यों कौन किसे क्या देता है, कोई किससे क्या लेता है। सीधा विनिमय व्यापार यहाँ, समभूते इसमें उपकार कहाँ। धनियों के हाथ भले घन है, पर जन के साथ स्वजीवन है। पाता. जो स्वेद वहाता है, धन तन का मैल कहाता है। श्रिविकार सभीको है चुन का, सम्बन्ध वडा मेरा - उनका । वे करें किन्तु धनरीति कहीं, तो क्या मैं रक्तूँ नीति नहीं। नो घंगराज्य है प्राप्त तुम्हें , हो भीर नही पर्यप्त तुम्हें, किसिलए मिला उसका पट्टा , तुम करो पार्थ का मुहें खट्टा ।-ष्पौदार्य स्वार्थमप ही उसका, उद्देश्य सज्य जय ही उसका। इस कारण तुम पर प्रीति उसे, व्रमसे है मिली धमीति उसे। जो वैरी बना वन्धुजन का , है मित्र कौन दुर्योधन का ? यदि उसकी प्रियता में फूलें , तो तुम न रहो अम में भूले 🚱

•

"तुम घपनी कहो सुमे छोड़ो , चाहर से व्यर्थ न बल जोडो। जाकर पहले न विदुर के घर, तुम धाये यहाँ कहो क्यों कर।" ''सोचा यह, प्रथम विरोध सुनूँ , निर्याय कर फिर घौचित्य चुनूँ।" ''यदि कर्या समीप न तुम घाते , मिल्रने विकर्ण से ही जाते। तो पाते फिर भी कुछ वैसा, मुमसे है इप तुम्हें जैसा।" "उसमें अवश्य धन्छी मति है , फिर भी क्या धप्रतिहत्त गति है १ जो उन कर ठान नहीं सकता . मैं उसको मान नहीं सकता ?' ''कुछ फहती नहीं तुम्हारी माँ !'' "क्या कहे भाग्य की मारी माँ ? चह स्वामि-सेविका मात्र सदा, रो उठती हैं यों यदा कदा— 'तुमको पीछे परिताप न हो , मुमको लेकर श्रपलाप न हो।' चह किस रानी से हीन कहीं, रवेच्छा से ही स्वाघीन नहीं। ज्ञो स्वयं न उसको देख सके, उनसे कव उसके नेत्र थके।" ''तो भापनी ही क्या तुम्हें पडी? जननी से कौन समृद्धि वही।" यह कह कर कर्शा तनिक काँग, रुक वहीं प्राचर उसने चॉपा। ''निष्किय-सा न्याय-लच उसका, में पूरक दाय-पत्त उसका। मैं जननी का वह जात नहीं, घो सहे न्याय का घात कहीं l धाकोश दोष के प्रति मेरा, गतिशील, स्वमति का मैं प्रेरा। हो चाहे मेरी हानि न हो, पर मुभको प्रात्मग्लानि न हो। माँ को जग में ध्रपवाद मिले, पर प्रमु का उसे प्रमाद मिले।" "क्या यह सीधा विद्रोह नहीं।" ''हो, मेरा उच्चारोह यहीं। में कुछ करने के लिए तुला, होगा मेरा विद्रोह खुला। कुछ समाघान मैं खोन रहा, ध्रपने को वहीं नियोज रहा। पर पाता नहीं कहीं वैसा।" ''यदि करने लगें सभी ऐसा !'' ''कर सकते केवल तुम्हीं कहीं, कुरुराज-कर्या दो घलग नहीं।" ''बिल, मेरे लिए बहुत इतना, चूँ तुमको धन्यवाद कितना।" ''क्रक्तरय हुआ हूँ मैं धाकर, देखूँ ध्रव नियति-नृत्य जाकर।"

जव गया युगुत्सु, कर्या डोला,
निःश्वास छोड़कर वह बोला—
'सचमुच मैं कीत सुयोधन से,
क्या एक मात्र भौतिक धंन से।
मुम्म पर है इतना भार लदा,
रहता हूँ जिससे दवा सदा।
जो था मैं हा। वह भी न बना,
जननी, क्यों तूने मुम्मे जना।''.

#### समर-सज्जा

**उन्ड चले गृह-ग्राम-पुर हूष्रा नहाँ प्र**भिसान , शिवरों से घसने लगे प्रान्तर नगर-समान। रान के जीवन पक का यह कैसा उपहास , नागर फिर लेने चले वन्य शिविर का वास ! यात्री **योघों के** हु**ए** घर ही समर-चेत्र, साले पधुर्थों के छन्हें सजल शरों - से मेहा। कहा सुभट ने लिपटता देख पर्दो में बाल ;--''जियो लाल, श्राया खभी यह मेरा ही काल !" पेर बढ़े पर मुहँ मुड़े पीछे वार्रवार . पुनः लौटना हो न हो, लें भर नेत्र निहार। पोंछ दिया प्रिय ने वदन-''करो प्रिये शुभ गान ," किन्तु प्रिया के कगड में गलित हुन्ना निस्वाम l परिया देहस्वी पर रुके, गई किन्तु बढ़ दृष्टि , फुल-लजनार्थ्यो को लगी सूनी-सी सब स्टप्टि l पांचाली में था नहीं प्रत्यय का उत्साह. भानुमती भरने लमी रह रह उंडी धाह ।

हैंस दुर्योधन ने कहा—''श्राम विजय का योग,'' वह बोली—''प्रियतम, प्रूमें में हगा उसका भोग। जैसे भी हो, विजय ही बना तुम्हारा धर्म, किन्तु पराजित प्रथम ही हैं ये मेरे मर्म।'' ''प्रिये, पराजय मत कहो यह है विजयी प्रेम, कर सकती है मृत्यु भी क्या मेरा श्रदोम?

घर न र्लीच मेरी गदा घरे युयुतसु-किशोर !"
"दो न. गदा घोडा बने कोड़ा कार्मुक डीर !
तात, चलूँगा युद्ध में मैं भी निज दल जोड़ ,
देखूँ, काका भीम का कितना-विस्तृत कोड़ !"
सुनकर बच्चे के वचन उसे हृदय पर र्लीच ,
दुर्सीधन चुप ही रहा चाग भर घाँसें मींच !

कुरूचेत्र में ना नमें दोनों दल दो घोरं, घरती पर नादल घिरे फिरी गगन में घोरं। हय-गन।दि पशु भी गये निवश नरों के साथ, नीना हिर के हाथ है, मरना सबके हाथ। शाल्य चिकित्सक भी गये लेकर निज संभार, शाखाहत का शख ही करते हैं उपचार। "एकादश घनौहिणी कौरन सेना तात!"— कहा ग्रिपिर ने—"यहाँ धपनी केवल सात।" भीससेन यह सुन हैंसे ऊँचा कर निज गात्र , ''यहाँ सात, पर एक पर एक वहाँ दो मात्र !'

पाग्रडव - सेनापति हुन्ना घृष्टदुम्न समर्थ , बहे स्वयं छोहें न क्यों पद छोटों के प्रर्थ। उघर पितामह-तुल्य या कौन घन्य जन मान्य , जनके रहते पा सके *चो जनका प्राधान्य* **?** ''परवश-सा स्वीकार मैं कर लुँगा यह भार , पर न अरूँगा मैं किसी पायडव का संहार ! षे *घ्रवध्य हैं* घ्रौर तुम रण में मेरे र<del>ए</del>य . पांचालों का लस्य मैं, वे हैं मेरे लस्य। पहले ही तुम जान लो मेरे मन की बात, श्रीर कर्या से पूछ लो जो सदेह उत्पात!" मृद्ध भीष्म का कर सका दुर्योधन न विरोध, पर चिमिमानी कर्या उठ बोला यों सकोघ ,— ''मेरी कुरहा ही सदा जरड, तुम्हारा काम , तना तुम्हारे पतन तक मैंने यह संपाम।" "तुम जैसों की भीष्म को कहाँ घपेना कर्या ?'" किन्तु हुषा कुरुराज का तत्त्वाग् वदन विवर्गा। विना कहे कहते हुए-'यह क्या किया कठोर ।' देखा कातर-दृष्टि से उसने उसकी श्रोर। ''रख सकता या मान मैं यह करके ही धाज, पर मेरा क्या क्या तुम्हें स्वर्पण है कुरुराज 🕻

मन भी तुमने हैं दिया देकर बहु घन-मान , मेरा जीवन ही उचित है उसका प्रतिदान । वे पाग्रहव-त्रघ विरत हों, किन्तु श्रटल ये वर्गा , रह सकता है एक ही धर्जुन किंवा कर्गा ।''

तदनन्तर घाये वहाँ राम रेवती-रंग, दोनों पन्नों ने उन्हें लिया एक ही संग। "देख रहा हूँ मैं यहाँ उत्तटे ही सब ढंग," बोले वे-''यह हो गया मेरा मधुरस-मंग ! हन्त ! धन्त में धाब क्या करते हो तुम लोग ! ष्प्रपने हार्थो ष्प्राप ही मरने का उद्योग ! ेपुरावृत्त से भी नहीं भरे तुम्हारे तुन्द , बनते हो तुम मनुज से दनुज सुन्द-उपसुन्द। -हरि से मेरा वश नहीं, उन्हें रुचे सो ठीक, ध्ययवा कहना चाहिए धमिट भाग्य की लीक। कहने-सुनने की नहीं, गुनने की सब बात , सबको घाँले, किन्तु जब हटे तामसी रात। जहाँ धाप माने नहीं कोई , धपनी भूज , होगा निर्णय धन्य का वहाँ कहाँ धनुकूल है न्याय - युद्ध भी न्याय से होते हैं क्या पूर्ण , विजयी का भी सिर सुमें करना पड़े न चूर्या! -बन्धु-रुधिर से वन्धु ही रँगते हो तुम हाथ, मसहयोग ही उचित है मुक्ते तुम्हारे साथ !

मेरे पट पर क्यों पड़े कलि-कहमप की कीच , चलूँ तीर्थ - यात्रा करूँ जाकर मैं इस वीच ?"

पर दिन कौरव-दूत बन, लेकर मानो लूक, गया पागडवों के निकट शकुनि-सपूत उल्कृत । उनकी घार्मिकता तथा निज घवध्यता सोच , समाश्वस्त वह था तदपि मिटा न भय-संकोच । ध्यपते स्वर में कर चला चर उलूक शुक-पाठ, उद्भुडा दुर्योधन यथा *ब*न कर सूखा काठ।— ''मृत्यु यह्यँ लाई तुम्हें, सावघान हो जाव , कराटक - वन के व्राग् नहीं भ्राप्ते राग् के घाव। यक्त्रें घर्म कह कर नहीं चलने का पालगड, कल की दुर्गति छाज क्या भूल गये तुम भगड ! यह़ी ठीक, स्हते रहो तप कह कह कर कष्ट, राज्य-राज्य जप कर वृथा करो न निज को नष्ट । कुढिका किष्ण-कौटिल्य भी प्रकट हुचा इस यार, चल्ला तारने जो तुम्हें सार-धार के पार 🖁 क्ली के वश के कहाँ वीरों कैसे इत्य ि देखें हम भी यदि करे वृहचला निज नृत्य ! घ्यबत्ता के वल पर वचा भूखा भीम वराक, वैनतेय से चूम कर क्या कर लेगा काक है मकुल भौर सहदेव तो हैं धनाथ - से दीन , म्रातृ-हीन होंगे न क्यों वे पितृ-मातृ-धिहीन है

राज्य लाभ के छर्थ यह क्या छच्छा उद्योग, शिखंडियों को साथ ले श्राये हो तुम लोग 🛭 ष्पव भी श्रवसर है तुम्हें, भाग बचो इस रात, मुमको भी क्या लाभ जो करूँ तुम्हारा घात ? विगड चुका यह लोक तो , किन्तु व्यर्थ है शोक , जाभी, करो उपाय कुछ, सुघर जाय परलोक !" घीर युविष्ठिर श्राप ही सुनकर रहे न शान्त . निज वीरों का चीभ भी किया उन्होंने चान्त। ''मरता है घस्वस्य जी करता वही प्रलाप , तात ! तनिक ष्यनुमनं करो दुर्योधन का ताप । कहना उससे दूत, तू—सुना तुम्हारा स्वांन, मिला तुम्हींसे यह भला घाहव का घाहवान। दुर्वेलता ही तो प्रकट करते हैं दुर्वीद . सांवधान हम हों न हों, तुम क्यों करो प्रमाद ! मुमको कहना है यही घन जो कच समच , वेष न पावेंगे उसे किसी शकुनि के । यस ।

# श्रर्जुन का मोह

' उदय की घामा घत्तय हो।" वन्दिजन बोल उठे-''जय हो। घरण-से हे चिर तरुण, चलो , शत्रु-दल तम-सा तमक दलो।" मुग्ध हो मारू वार्नो से, सजे दोनों दल सानों से। बढे गज, घन घटे घहरे, चिलत हय हींस लिलत लहरे। मेरियाँ गूँनी, शख फुँके, सुभट समरानल हेतु **मुँ**के। उठी शस्त्रों में किरगों कींघ, यथा चपलाभौ की चकचौंध। व्यूह में नर नाहर-से बद्ध , टूट पडने को थे सनद I विगडते हुए बन्धु-सम्बन्ध , वना जाते हैं जन को धन्व।

ध्रमर-से नर-वर समर चढ़े , मन्दिरों-से रथ सरव बढ़े । गगन में सौ सौ केंद्र उड़े , जयाजय के जुग जोग जुड़े ।

स्वयं श्रीहरि थे जिसके स्त, केतु पर भांजनेय भवधूत, पार्थ-रथ, जिसके धरव धवध्य , रुका युग सेनार्थों के मध्य। रथी ने डाली दृष्टि समन्न , देखने को पपना प्रतिपत्त । दिखाई दिये पितामह मान्य, ष्पीर गुरु तथा स्वनन घन्यान्य । युद्ध करना है इनके संग, बैठ-सी उनकी गई उमंग**।** "श्रहह ! यह दुष्कृत कैसा घोर ?" उन्होंने देखा प्रभु की घोर। "इन्हें मैं कैसे मारूँ हाय !" हुए वे सहसा कंपितकाय। ''स्वजन - संबंधी ये ऐसे रच्य शर-लद्य वर्ने कैसे ? मतीनों सहित खड़े भाई, कुमति ही क्यों न इन्हें लाई।

ससुर-साले हैं, मामा हैं, सुपरिचित सच श्रुतनामा हैं। मिला भी इन्हें मार कर राज्य, हरे, तो वह है हमको त्याच्य। चर्ने हम करने कैसा पाप !" छोड वेंडे वे घपना चाप । दया से द्रवित हो गये धीर. भरा उनके नयनों में नीर । देख कर उनका रंग कुरंग, किया मधुसूदन ने भ्रू-मंग। ''विषम वेला में तुमको घोह! कहाँ से घाया यह व्यामीह ? न इसमें स्वर्ग, न कीर्ति, न मान , नहीं घार्योचित यह श्रज्ञान। कहाँ घौदार्य, घरे यह दैन्य , प्रथम ही तुम्मपर चढ़ा ससैन्य l दया बन धाई दुर्बजता, ष्पाप तू ष्रपने को छलता। उचित क्या तुमको यह बर्ताव , छोड तू क्लैब्य - कापुरुष-भाव। ज्ञुद्र दौर्बल्य हृदय का छोड , परन्तप, उठ घपूर्व यश जोड़। कहाँ तेरा वह चत्रिय-गर्व, ष्पाप ही ष्राप मिला यह पर्व।

करेगा यदि तू यहाँ प्रमाद, ं पायगा तो श्रधर्म-श्रपवाद । रहा जिनमें द्यतिमान्य प्रजेय, उन्हींमें होना है क्या हेय ? करेंगे सब सब कहीं घ्रकीर्ति , मृत्यु भ=ही है, नहीं धकीर्ति। इष्या यदि विजयी रख-पया पाल , भूमि भोगेगा तू चिरकाल। मरा तो स्वर्ग-विहार श्रवणड, वीर उठ. श्रीर उठा कोदगड।" ''घकंटक ऋड राज्य भू पर , र्घोर घमराधिपत्य ऊपर , सर्वेंगे कैसे मेरा रोक, इन्द्रियों का शोषक यह शोक ? कुलचय से कुल-घर्म विनष्ट, ष्पीर कुल-वधुएँ होंगी अए। हरे, मैं कैसे घाज तहाँ. उन्हें मार्ह्स वा घाप मर्ह्स 🕻 🕻 करूँ क्या, तुम्हीं कहो हे देव! भक्त पर निद्धर न हो है देव ! त्याग स्वननों का हननोद्योग. यला है सब में भिन्ना - भोग। न होगा मुमसे तो यह युद्ध।" हो उटी उनकी गिरा निरुद्ध।

''सदय हो सुमापर दया-निधान . षचूँ इस हिंसा से भगवान ! पहिंसा ही हो मेरा धर्म . उसीमें है हम सबका शर्म। ''कर्म क्या वह तेरे वस का ? लस्य तू घाप घसाहस का। बता, यदि होते ये पर मात्र . न होते तेरे स्वजन श्रपात्र . तदपि सहकर इनके उत्पात . त न करता भ्या इनका घात ? घनंजय, मत हो तू यों दीन, हीनता हिंसा से भी हीन। त्रस्तता तेरी त्रासक है, सहज ही तू तो शासक है। नहीं हिंसा दुष्टों की शास्ति, घ्रन्यथा न्याय-नीति की नास्ति। न होने दे निन बुद्धि षशुद्ध . समम शश्लोपचार यह युद्ध। धवम नो पर घन-घरिया हरें , कलस्त्री कः ध्रपमान करें. विषत्रमा हो न सर्वे वे व्याप्त , लोक-हित में कर उन्हें समाप्त**।** मिटे जब तक न परापर मान , न्याय का तब तक कहाँ निभाव ।" "समभा में भ्राती है यह बात , किन्तु हा ! फिर भी ऐसा घात । राज्य भोगूँ कैसे रक्ताक ? बनूँ मैं कैसे ऐसा शाक्त ! सरल पय मुमे दिखाष्ट्रो तुम, शिष्य हूँ शरगा, सिखाम्रो तुम।" ''विगुण्-प्ता भी स्वधर्म धरणीय, तुभे तो महत् कर्म करणीय। कर्म का ही तुमको अधिकार, न कर तू फल का सोच-विचार। हो सका कौन वर्म से मुक्त, प्रकृति कर देगी तुमे नियुक्त। ष्प्रोघ-सा जन का सहज स्वभाव, नहीं टिकती नियह की नाव । युक्ति है यही एक प्रभिराम, कर्म कर तू होकर निष्काम। जयाजय धर्पण कर मुफ्तको , नहीं फिर कुछ चिन्ता तुमको। श्रशोच्यों को न सोचने वैट, श्रौर भी तू कुछ गहरा पैछ। मरों का जीतों का भी खेद, नहीं करते ज्ञानी गतभेद। यहाँ घाता सो नाता है, गया सो फिर भी आता है।

परस्पर जन्म-मरगा-परिगाम . सोच का कह, इसमें क्या काम ? मारने वाला जो जाने. श्रीर जो इसे मरा माने. उभय वे हैं घनजान घतीव। न मरता है न मारता जीव। सर्वया मरने को है देह. श्रमर है श्रात्मा निस्तन्देह। नित्य हैं प्रागा, घनित्य शरीर, युद्ध कर निर्भय होकर वीर। न तो हो तुमें कर्म-फल-काम . न हो कर्मों से ही उपराम। मान मत कहीं परत्व-ममत्व, साध तू सद्यमें योग समत्व। बह्त-सी बातें सुन कर भिन , म्रमित-सी मति तेरी उच्छिन्न। उसे कर थिर समाधि में लीन , तभी तू होगा योगासीन। बढा हो घाषाची का न्यास . नहीं छोटा जन का प्रभ्यास। सिद्धि के घर्य कर्म ही इष्ट, कर्म का कौशल योग विशिष्ट। चनभ्यासी भी, मेरे प्रर्थ, कर्म कर होगा सिद्ध समर्थे।

कठिन सममे तू इसको भी, तो न हो केवल फल-लोभी। वडा ध्रभ्यासापेचा ज्ञान , ज्ञान से भी विशेष है ध्यान। ध्यान से श्रेष्ठ कर्म निष्काम . काम का त्याग शान्ति का धाम । न्यर्थ है तेरा प्रज्ञावाद**,** भरा है तुम्प्तें विषम विषाद। ध्यापको स्थिर कर तू पहले, एक-सा हर्प-शोक सह ले। तप्ट जो धपने में रहते. उन्होंको स्थितप्रज्ञ कहते। स्याग कर मन के सारे काम . चही होते है घात्माराम। किसीसे जिन्हें नहीं है मोह . नहीं है जिन्हें किसीसे द्रोह, रहें जो राग-रोष-भय-हीन. वहीं हैं स्थितप्रज्ञ स्वाधीन। इन्द्रियाँ हैं निनके षस में . विरत जो विषयों के रस मैं। दुःल-सुल जिनको एक समान , उन्हींको स्थितप्रज्ञ तू जान। हानि से भरें नहीं जो पाह , स्ताभ की जिन्हें नहीं कुछ वाह , ष्र्योर जो है श्रिलित भोगी, वही हैं स्थितप्रज्ञ योगी। जुम तू निज कर्त्तव्य विचार, जीत के समय स्वय मत हार। लिया है मैंने तेरा भार, उहर तू मेरी श्रोर निहार।"

उठाई घर्जुन ने जो दृष्टि , सामने थी क्या घ्रद्भुत सृष्टि । वनी पल में षाकृति उत्ताल , **उटे भक-से जल जैसे ज्वाल।** पार्थ ने पाई दृष्टि विशेष, तदि दुस्सइ था वह उन्मेष भूमि से नभ तक पिगडाकार, ज्वलित था तेजःपुंज श्रपार । प्रभा से दशों दिशाएँ पाट, प्रकट था प्रभु का रूप विराट। दीस बहु बाहु-उदर-मुख-नेत्रं , केश तक थे किरगों के चेत्र! पतगों से उड़ उड यह-लोक, लीन होते थे पीनस्तोक। ती द्रगा दाढ़ों से चकना चूर ह हो रहे थे सब कौरवं शूर र चीर निज दल के भी सन्नास, बने थे उन्हीं मुखों के यास । धनंजय होकर विस्पित भीत, क्रगे यों कहने वचन विनीत— ''विभो, यह रूप विस्नच्राय वाम , जानता नहीं, धर्दें क्या नाम।" <sup>4</sup>'काल मैं सबका भद्मक हूँ , यहाँ भी तैरा रचक हूँ। व्यर्थ की चिन्ता मत कर तू, भोग निज राज्य विजय वर तू। निरख मुफसे हत ये नर तू, चीरवर, हो निमित्त भर तू। द्रोण युत भीष्म, कर्ण, कुरुमीर, जयद्रथ, शक्किन श्रादि सब घौर मरे हैं मुमते, इन्हें समेट, प्राप्त कर तू स्वराज्य की मेट।" ''प्रग्ति तुमको हे त्रिभुवन-भूप , संवरण करो षहो। यह रूप। चम्य हूँ मैं ध्रजान भाषी, धानुमह का ही घमिलापी। पुत्र की पिता, मित्र की मित्र, प्रिया की प्रिय है चित्र-चरित्र, चमा कर देता है ज्यों भूल, रहो त्यों मुमपर तुप घनुकूल।"

"भक्त जो मेरा प्यारा है , नहीं तृ मुमसे न्यारा है। तभी तो है तूने हेरा, पार्थ, यह विश्वरूप मेरा। स्मीको जो मुममं जाने, ष्पौर सवमें सुमनो माने। दूर वह मुमसे कभी नहीं, निकट मैं उसके सभी कहीं। योग युक्तात्मा समदर्शी, सभीमें - है घारम - स्पर्शी । नहीं उसमें - मुफर्मे विद्येप , कर्म करके भी वह निलेप। ष्पर्प मुभको सब ष्यायोजन, यज्ञ - तप - दान - भजन - भोजन । भक्ति का बहुत एक भी करण, यह**ण् करता हूँ मैं तत्वण्।** छोडकर तू सब धर्म विवेक, शरम में धाना मेरे एक। स्वस्थ हो, मैं तेरा हूँगा, मुक्ति सब पापों से दूँगा।" ''प्रभो, क्या इष्ट छौर जन को . न भूलूँ इस घाश्वासन को। ष्पौर क्या समभूँ - बुभूँगा, स्वस्य मन से ही जुमूँगा।" भक्त का हुषा मोहर जो भंग , हँसे रख सौम्य रूप श्रीरंग।

उसी च्या सबका मन भकमोर, युधिष्टिर गये दूसरी घोर। किया स्वजनों ने हाहाकार-"धार्य जाते हैं कवच उतार—" उठाकर कर चोले यदुनाय, "रहो, देखो घीरज के साथ।" चिकत-सा हुषा स्वयं कुरुकेतु , षारहे ये पैदल किस हेतु ? पहुँच एकाकी भीष्म समीप, पदों में प्रगात हुए ध्रवनीय। षौर बोले--''धाज्ञा हो तात, करें भव हम सब यह संघात। युद्ध का षविनय ही प्राधार. में द्ममाश्रार्थी 💮 चारंबार।" हो गये गद्गद् से गांगेय, ''जयी हो वत्स, बनूँ मैं जेय। प्रथम ही हीन भावना जीत , उठे तुम ऊँचे, बढ़ो विनीत ।" भुकाया जाकर फिर जो सीस . मिली गुरु से भी उन्हें घसीस।

'विवश मैं, जन हा | धन का दास , जयी हो तुम, रक्को विश्वास ।'' गये फिर इप-समीप कौन्तेय , मिला उनसे भी उनका देय । ''मुमे बाँधे है इनकी डोर , स्वस्ति है किन्तु तुम्हारी छोर ।'' देख निज पद-नत उनको शल्य , रोकता कैसे निज वैकल्य ! ''लिया मैंने निज भाग्य सहेज , हरूँगा किन्तु कर्या का तेज !"

लौट कर वे फिर घृम पहे,

हुए पर-दल की घोर खडे!

स्रिलित - गम्मीर - शरीर धरे,

धीर यों बोले वचन खरे
'सुनो सब, जय है हिर के हाथ,

ग्रीर हिर सदा हमारे साथ!

जिसे ग्राना हो ग्रब भी घाव,

धर्म की घोर इधर हो जाव!''

चमक-से गये सभीके गात्र,

किन्तु सब रहे देखते मात्र!

विकल कर एक युगुतसु रथी,

प्रा हुषा उनका पन्थ-पथी!

### षर्जुन का मोह

''बन्धु, तुम एक बहुत हमको , शेष शत तो धर्पित यम को ! दीखती है निश्चित यह बात , तुम्हींसे तिपत होंगे तात !" उभय पर्चों के कल कल में , उसे लाये वे निज दल में ! दिपे यों मानो विजयस्तम्म , हुषा तब तुमुल युद्ध श्रारम्म !

### युद्ध

युद्ध कहीं पाल पाता षपने नियम ही [ त्रल्य प्रतिद्वनिद्वयों को छोड कर घौरों से-यों ही नहीं लडते थे योदा उस फाल के [ वह्धा पदातियों से फैवल पदाति ही, प्रश्व-गनारोहियों से प्रश्व-गनारूढ़ ही , रथियों से केवल रथी ही थे मगडते। हारे-यके शत्रु को वे प्रवसर देते थे , वर्महीन पर भी प्रहार करते न थे। कोई वाक्य युद्ध करे तो वे वही करते , मारते नहीं थे किसी हार मानते की भी । शख्न-भग होने पर कहते विपन्नी से-"ऐसे क्या लडोगे, रहो, ले लो कुछ मुफसे।" यदि वह कहता-''घ्रभी तो भुनदगड हैं।'' तो वे शख़ छोड़ करते थे मह्रयुद्ध ही । सगर भी उनके लिए था एक रग-सा ! मेदिये ही प्राणों पर खेलते थे उनके ।

युद्ध यमते ही मिलते थे बन्धु-सम वे । चारणों की श्रौर प्रिचारकों की वात क्या , शस्त्र-भार-वाहक भी उनके श्रवध्य थे । वादक तो मादक थे रह्य दोनों पर्चों के ।

किन्तु धक्समात जब काल निज रूप में ष्याता है समन्न, तब किंकर्तव्यमूढ़ हो , ष्पपने नहीं तो धपनों के लिए, धीर भी नियम-विरुद्ध कर वैठते हैं कुछ भी। ऐसा इस युद्ध में भी देखा गया बहुधा। तो भी नियमों का भंग निंदनीय होता है। ऐसी लोक-निन्दा क्या यहाँ भी घपवाद थी ? पाई भगवान ने ही उसमें बड़ाई थी। 'धायुध न लूँगा मैं' उन्होंने यह या कहा , ष्पीर भक्त भीष्म ने कहा या-'देख लूँगा मैं।' वाध्य वे हुए थे वात रखने को मक्त की । ऐसा रगा-रंग गंगानन्दन ने या किया , पागडवों का सारा वज्ञ अस्तव्यस्त हो गया। द्वन्द्व नहीं हो रहा था, संकुल तुमुल था। भर गई सारी रणभूमि रुगड-मुगडों से , रक्त के प्रवाह छूटे, पानी की पुकार थी। े हुंकारें जहाँ थीं, वहीं छाहें थीं, कराहें थीं। लाल लाल भृमि सव घोर विकराल थी ,

दीखे रक्त-कर्दम में हाथी भी ध्रशक्त-से ! कट कट शीश गिर राष्ट्र-से उदित थे , केतु-से कटे भी बाहु मय उपनाते थे। कर्तित थी कन्बराएँ, नर्तित कचन्घ थे । टूटे रथ घाँतं-सी बिखेर कर घर्गों की, तडप रहे थे जन्तु शीघ्र मर जाने को । हड़प रहे थे स्यार गीध शत्र नोंच के , सो गये थे शत्रु-मित्र भूमि पर साथ ही । सबको किशोरों-सा विलाया पितामह ने । पाशा जय की तो कहाँ, प्राणों की रही किसे ! लेके तब चन चले इप्पा उन्हें मारने । उनके प्रताप तथा तेन के प्रभाव से , भास पास छाये हुए धृत्ति-कण चण् में तप्त चिनगारियों-से उद्भासित हो उठे ! बोले पितामह से वे—''पायडवों के वध की इच्छा न हो तुमको, परन्तु मेरा कार्य तो पूरा नहीं होगा, यदि हार हुई उनकी। भौर, मेरी हार विना कैसे तुम जीतोगे ? मानता हूँ, छाज मुके तुमने हरा दिया। साधु साधु ! लो, मैं हुन्ना वाध्य शख लेने को । भौर जो कहो सो करूँ, किन्द्र सावधान हो !" चाप रख ऊँचा भारत भीष्म ने मुका दिया— ''मारो प्रभो, मारो, यह कोप नहीं, करुगा । ष्मान मेरे नन्म-मृत्यु दोनों की समाप्ति है।"

घर प्रमु-पाग्पि इसी बीच कहा पार्थ ने--"करते प्रहार पितामह पर प्रव भी मेरा कर कॉॅंपता था, मुफ्तको चामा करो , करना पड़ेगा नहीं कष्ट धव तुमको।" षर्मराज ने भी किया श्रनुनय उनसे— ''युद्ध में पितामह के रहते हुए हरे 🕽 जीतने की श्राशा नहीं की जा सकती कभी । यदि तुम चाहो तो भनेले इस चन से मार सकते हो सब शत्रुषों को काल ज्यों। तो भी तात, तुमने कहा है—'इस युद्ध में षायुष न लूँगा मैं,' निभाना इसे चाहिए , चाहे मन मार हमें खानी पड़े हार ही। करते पितामह प्रहार नहीं नारी पै चौर वे शिखयडी को समभते हैं नारी ही -, चाहे कितना ही पुरुषायीं वह क्यों न हो । वचन तुम्हारे मंग होने से यही मला , सफल करा दो तुम उसकी प्रतिज्ञा ही। पर्जुन प्रधान पृष्ठ-पोषक हों उसके।"

श्रन्त में यही हुत्रा, प्रसन न थे मन में श्रर्जुन, परन्तु भन्य कीन-सा उपाय था ? श्राया-हेतु घूँट कड़ा पीना पडा उनको ! कौरव न रोक सके बढ़ते शिखयडी को , पार्थ के विशिष उसे बीच में लिये रहे।
उसके विरोध-हीन वार्गों के प्रहार से
बिध कर सारा तन शान्त पितामह का .
गिरता हुन्ना भी रहा जपर ही भूमि से।
विद्ध वैरि-माग्य-पिक्त शय्या वनी उनकी।
मानो निन रिश्म-जाल सवरग्य करके
खोढके विद्याके वही सान्ध्य रिव था पड़ा!

रुक गया युद्ध, महायोद्धा युगपत्त के
होकर उदास उन्हें घेर था खडे हुए ।
देह या शरों पर परन्तु सिर लटका ।
सिस्मत उन्होंने कहा—''कोई उपधान दो ।''
स्नाये गये शीव्र वे उन्होंके रिक्त रथ से
खिन्न हो उन्होंने कहा—''दूर करो इनको !''
'पार्य को पुकार बोले—' वत्स, उपधान दो ,''
''जो श्राज्ञा' तुरन्त तीन बाग्य छोड़ वृद्ध के
मस्तक के नीचे खड़े कर दिये पार्य ने ।
ऊँची उठी मीना, कहा तुष्ट पितामह ने—
''योग्य उपधान यही मेरी इस शप्या के ,
जीते रहो वत्स, तुम !'' ''तात, तुम्हें मार के
जीना ध्रमिशाप ही है,''—पार्थ चुप हो गये।

जयजयकार किया पूज्य पितामह का दोनों ही दलों ने फौर साथ ही सुरों ने भी । शत्रु-[मत्र दोनों का मतेक्य जहाँ होता है , फूट पड़ती है वहीं भन्यता में दिन्यता ! ''होंगे जब सूर्य उत्तरायण, महरूँगा मैं , त्तव तक जीते जो रहेंगे, वे मिलेंगे ही . -श्रान्ति मेटें शिविरों में योधजन घ्रधुना ।" सप्रणाम घाँसुप्रों की अंजलि प्रथम ही दे देकर उनको प्रयाग किया लोगों ने । बोले वे सुयोधन को निकट बुलाके यों— "'वेटा, घव भी तू पागडर्वों से सन्धि कर ले ; घौर दस दिन भी चलेगा घव युद्ध क्या ?" बोला कुरुरान धति दुःल घौर लजा से-<sup>उ</sup> धिक् ! हम सबके समच ही शिखगडी ने `शहय-सा शरीर कर छोड़ा यह ष्रापका।'' हैंस पड़े वृद्ध—''क्या ये विशिख शिखपडी के ? वर्म मेद पार्थ-शर मर्म नो न हेदते । कटता है कर्कटक घपने ही वेटों से ।" <sup>6</sup> 'किन्तु मेल हो सका न जिनसे प्रथम ही , वे तो श्रव हत्यारे हमारे पितामह के । व्यव उनसे क्या सन्धि । श्रन्त तक जुर्फूँगा , भाज यदि कर्ण होता—" "जानता हूँ मैं उसे , किन्तु वरस, वैर वढ़ता है इसी रीति से । होता वह शान्त मेरे साथ ही तो भ्रष्टा था ,

किन्तु घ्रव तूभी उसे रोक नहीं सकता। घ्रपना नियन्ता घ्राप होकर भी लोक में हन्त । निज हन्ता चनता है नर घाप ही।"

घन्त में घा कर्ण ने प्रणाम किया उनको— ''श्रापका सदैव दोषी कर्या चमा-प्रार्थी है ।'' 'शिए, हम सबको चमा ही इए प्रन्त में । उत्स तूलगा था मुके इस रगा-रस का ! चौर की तो बात ही क्या, छाप तेरा जन्म भी तेरे प्रतिकूल गया, तो भी गुण्-कर्म से तुभको महान मानने को विश्व वाध्य है। धन्य वह जननी, घपूर्व रत्न-खननी . धन्य पुरुषार्थ तेरा, मानो स्वय देव भी दमन न कर पाया तेरे हढ दर्प का ! किसने लिया है प्रतिशोध भी यों भव से ! किन्तु चमा होती कहीं दानि, तेरे दड में , तो इस प्रचंड वैर का भी यत्न तू ही था। --पूरक है तेरा यहाँ एक युधिष्ठिर ही।'-वृद्ध मुसकाये फिर बोले श्राह भर के- – 'राम श्रीर मरत सदा ही नहीं मिलते ! जान लिया मैंने, भव प्रेम-नहीं होने का - -ज्भना मले तू, किन्तु द्वेष दूर-करके।" "भरतक ऐसा ही कल्देंगा"—कहा कर्या ने ।

द्रोगा के विषय में भी पर्जुन में वेसी ही जागी दया-दुर्वलता पौर उन्हें उसका दंड मिला मानो श्रमिमन्यु-वध-रूप में । मीष्म के समान ही धनंजय-तनय ने करके विपन्न-दल दलित स्वबल मे , मारे थे घनेक घरि योदा ललकार के , दुर्योधन-पुत्र और कर्या के कनिष्ट-से । मन्त्रणानुसार तत्र संशप्तक शूरों ने एक नया श्रयन बनाया दूर श्रपना । देकर चुनौती वहीं ले गये वे पार्थ को , भौर इस भ्रोर चक्रन्यूह रच द्रोया ने , उसमें घकेले ही सुभद्रा के सपूत को घेरा, यथा पंजर में केशरी-किशोर को ! वह घुस पैंडना ही जानता या उसमें , पर्जुन ही जानते थे घुसना-निकलना । अन्य कोई घुस भी सका न साथ उसके . द्वार पर दुर्दर जयद्रथ नियुक्त या , जिसको मिला था वर मानो इसी जय का 1 तो भी कौन चूफ सका बीर घ्रिमन्यु से ! हैंस हैस उसने रुजाया रण्धीरों को ! रिययों को विरय बनाकर उड़ा दिया , शल्य को भचेत कर उसके भनुज को मार के, तनुज को भी छोडा नहीं उसने । षाप ही प्रकेले एक एक कर युद्ध में

किसको हराया नहीं, द्रोग्य-रूप-कर्म में बोला वह—''जो हो, तुम गुरुजन धन्ततः , मारूँ क्या तुम्हें मैं, उपहार में लो हार ही !'' बोला कुरुराज-पुत्र लहमण से वह यों— ''भाई तुम मेरे, तुम्हें दूँगा चीरगति ही !'' जो जो कहा उसन सो करके दिखा दिया ।

मिल तब छै छे महारिययों ने घातें की . मारने चले वे उसे घेर सब घोर से। ''यह पडयन्त्र मूर्तिमन्त !'- कहा उसने मारके बृहद्वल को नायु के-से वेग से बोला वह-' मैंने तुम्हें पंच ही वना दिया चाहो तो प्रपच करो । एक वृहद्वल के मरते ही दो दो रथी घोर नये घा जुटे, छै थे जहाँ सात हुए। सामन के ही **नहीं**, दाय धीर वार्य तथा पीछे के प्रहारों से मारे षश्व, तोडा रथ, काटा चाप, खड्ग भी वैरियों ने; तो भी उपहास कर उसने डोके मुनदराह दोनों—''धाश्रो, निमे नाना हो !'' जाना या परन्तु किसे । दुर्योधन बोला यों-''हिंस पशुर्थों से सम युद्ध नर दयों करें , शुद्ध सार-शस्त्र चब कर में हो उनके !" मीन श्रभिमन्यु हुश्रा धन्त में यों कहके-

''कायर वनाके तुम्हें मरके भी जीता मैं।"

ठोकर दे पाप-पथ-पंक-भरे पैर की
-शव पर, वीरता दिखाई जयद्रथ ने ,
ध्याप देवव्रत ने सराहा जिसे जीते में .—
मान कर ध्रपने समान ही समर में ,
सबसे बड़े से लड़ा छोटा जद सबसे ,
मारना भी मरना भी सीखता-सा उनसे !

पागडन क्या शोक सह पाते यह सहसा, आता कोप कौरवों के ऊपर न नो उन्हें। पार्थ ने प्रतिज्ञा की—''न मारूँ नयद्रय की में स्पिस्त पूर्व कल, तो नल मरूँ स्वयं।'' स्एल गई मानो दया नलते हृदय की, चढ़ते गये ने प्रलयाग्न के समान ही। किन्तु नहीं रुकता है समय कभी कहीं, डल चले धरताचल घोर दिवाकर भी। प्रार्जन के धर्य हुई चिन्ता युधिष्टिर को। नात्यिक से कहने लगे ने—''वड़ी नेर से धर्जुन का कोई समाचार नहीं प्राया है। चढ़ गये निश्चय ही लच्य तक दूर ने, किन्तु जान एइता है, शत्रुषों के घेरे में

शासनाद का भी ष्यवकाश नहीं उनको । ञ्चर, तुम जाकर सहायक हो उनके।" उत्तर में सात्यिक यों बोला—"धार्य, धापकी ष्याज्ञा शिरोधार्य मुफे, किन्तु छोड़ प्रापको जाना प्रतिकूल क्या न होगा स्वयं उनके १ घरकर धापको सुयोधन को देने का वचन दिया है उसे उन्न द्रोगाचार्य ने , कृप्णार्जुन छोड गये मुफको इसीलिए।" हॅंस पडे घात्ति में भी धर्मराज सहसा— ''सीता के समीप जैसे लहमण को छोड़ के माया-मृग मारने गये थे राम वन में !-- ' सात्यिक मी रोक नहीं पाया हँसी प्रपनी-' रावगा भी द्विज ही था द्रोगा ऐसा पहले !" ''किन्तु मुफे चिन्ता है उन्हींकी, धपनी नहीं । हो भले ही मेरी घृति, निष्कृति हो मेरों की। नाओं तुम वीर, तुम्हें देता हूँ वचन मैं, घर न सर्केंगे गुरुदेव मुफे कैसे भी। माग वचना भी एक यत्न त्रात्मरचा का l भागा नहीं यों मैं कभी गुरुषों से डरके।" सात्यिक को नाना पड़ा, एक घड़ी पीछे ही भीम को भी मेजे विना वे रह सके नहीं। पार्व घौर सात्यिक तो कतराके ग्ररु से व्यूह में घुसे थे किन्तु भीम न थे धापे में जल उठे देखते ही उनको समद्य वे-

''द्विज-उज जो हो तुम, गुरु हो श्रवश्य ही ,
किन्तु वध-योग्य वह जो भी धाततायी हो ।''
फेंक दे उखाड ऊँचा माड मंमा वात ज्यों ,
रथ के समेत उन्हें एक श्रोर फेंक के
सामने से ही वे घुमे शत्रु-दल दलते ।
श्राधी धार्त्तराष्ट्र-चमू उस दिन युद्ध में
मर कर भी न बचा पाई जयद्रथ को ।
पूरी हुई पार्थ की प्रतिज्ञा दिन रहते ,
कठिन तपस्या फली पागुपत पाने की ;
इप्या की कृपा से क्रक्टरय हुए वे कृती ।

किन्तु सान्त्वना की खोज तब भी वनी रही।
द्रौपदी-सुभद्रा श्रौर उत्तरा की यातना
तीन श्रोर, चौथी धोर श्रपना विपाद था;
शान्ति किसी धोर भी दिलाई न दी उनको।
देखते थे मानो एक न्वप्न ने शिविर में,
दे रहे हैं मानो हरि धेर्य उन सदको—
''कौन कहता है श्रिमिन्यु मरा िवस्तुतः
वह तो श्रमर हुशा—कोर्ति करके यहाँ।
गर्व-योग्य ऐसी गित मिलती है किसको ।
पाया पूर्व देह में भी दिव्य रूद उसने
धौर महत्यद की कहूँ क्या वात तुमसे,
खेलता है श्राज वह इन्दिरा की गोद में।'

'भैया, एक वार कैसे देख़ें उसे ऐसे में ! प्रस्तुत ध्रमी हूँ यह देह छोड कर भी !'' यों कह सुमद्रा पढ़ी पैरों पर उनके ! ''निम्न गित होती है वहन, ध्रात्मघात से , ऐसे वह उच्चगित-शील कैसे दीखेगा ! उत्तरा की कोख में है भव्य रूप उसका ध्रधुना उसीका हमें मगल मनाना है !''

शोकानल का है कुछ यत्न प्रश्रु-जल ही 💂 किन्त ध्ववकाश न या पागडवों को यह भी , गरन रहे थे घरि सिर पर उनके। रक्ता विकराल दैश्य-रूप गुरुरेव ने , द्रीख पढ़ा काल-सा समन्न इस पन्न की । द्रपद-विराट ऐसे उद्भट भी उनसे कट कर खेत रहे, पूले यथा घास के , छू ले छाप यम भी तो चाप रहते उन्हें ! तो भी धीर घृष्ट्युम्न उनसे नहीं दबा , जनके वधार्थ ही लिया या जन्म उसने I वे ही नहीं, भिड़ गये स्यंदन भी दोनों के। द्रोगा भी घजेय ही थे शख रहते हुए, घर-सा उन्हें भी यह प्राप्त था विधात। का । देख निज युद्ध वे दहल उटे घाप भी 🖡 तनु नहीं किन्तु मन मानो उन मान्य का

पाकुल-सा हो उठा क्वतित्व में भी प्रपने । नाह्मण की करुणा हिलोड़ उठी उनको--"धारण न करता वठोर चात्र धर्म मैं तो हा ! यह घोर कर्म करना क्यों पडता ? साघारया शख्नधारियों की इन श्रक्तों से हत्या जो नहीं तो श्रीर क्या है यह इतनी , करनी पढी जो मुफे ? कारण क्या इसका ? कन्द-मूल-फल भी क्या मुफको न मिलते ? शिव शिव । शव ही दिये हैं मुक्ते हिंसा ने ! मेरे लिए दोनों पच एक ही समान थे, न्याय से तो पागडव ही प्रथम वरेगय हैं. मेरे स्नेह-भाजन हैं वे निज गुर्णों से भी। छोड़ा निज घेर्म मैंने, छोड ूँ पर धर्म भी कैसे-हाय ! कैसे । वह मेरे बन्धु भीष्म भी रुक रहे मानो सुभे धारो कर लेने को ! कौन उनका-सा यहाँ मेरा घन्य साथी है ! मारने से मरना ही घच्छा क्या नहीं मुक्ते ।"

इसके विना क्या पागड़नों का भी कुशल था ! प्रस्त छोड़ने को उन्हें कर सके वाध्य जो , ऐसी एक भूटी बात कौन कहे उनमें ?— यह विप कौन पिये शोणित-समुद्र का ! "संरक्षक सबका मैं," सोचा युधिष्ठिर ने— "दुर्गति हो मेरी भले, सबकी सुगति हो।"

मार ष्रश्वत्थामा गन देरी इन्द्रवर्मी का गर्ज उठे भीम—'' घर बत्यामा हत हो गया !'' वज्राहत वृज्ञ की-सी द्रोगा की दशा हुई । बोले किमी भाँति वे—'' युधिष्ठिर कहें तो है ।'' सिहर युधिष्ठिर ने साल भरी इसकी—'' हाँ ष्याचार्य देव, ष्रश्वत्थामा हत हो गया, वह नर-कुंजर गया है मृत्यु-मुख में !'' किन्तु छल पूर्ण यह सत्य भी ष्रमृत था। दोनों नर-कुजर स्वजन शख-रव में इब गये। साथ ही युधिष्ठिर का रथ भी, ऊँचा-सा धरा से उठ चलता था जो सदा, धंस गया नीचे चार ष्यगुल प्रमागा में। शख फेंक गुरु तो समाधिस्थित-से हुए।

टूट पढ़ा श्वापद-सा घृष्टघुम्न सहसा लेने को कठोर प्रतिशोध पिता-पुत्र का । पक केश उनके पकड बार्ये हाय से दायें से उमीने सिर काट ढाला उनका । हाथ उठा कहते ही रह गये पार्थ यों— ''मारो मत, मारो मत, उनको पकड लो ।'' हाहाकार कर उट शत्रु-मित्र दोनों ही । सात्यिक तो कोध कर दौंहा उसे मारने , चीच में था श्रपनों ने शान्त किया दोनों को ।

ı

निन्दा की युधिष्टिर की खाप धनंजय ने-''हाय घार्य, यह नया किया है घान घापने १ श्रापके निकट भी वया राज्य चडा सत्य से ?" मौन थे युविष्टिर, मृकुटि चढी भीम की-''सावघान घर्जुन ! क्या कहते हो-किमसे ! सत्य-रचा से भी ष्यारम-रचा चड़ी होती हैं, एक छोड सौ सौ सत्य-धर्म पलें जिससे । ष्प्रयज के 'धारम' में हमी-तुम हैं, वे नहीं , कहते इन्हें हो राज्यकामी तुम । धिक है । षाप गुरु भी तो निज धर्म छोड़ बैटे थे , उद्धत धवर्मियों के घर्थ-दास बन के । स्वत्व उस ष्यर्थ में हमारा भी नहीं या क्या ? पाप के पराजय में पाप भी है पुराय ही।" ''नहीं नहीं, पाप कभी पुराय नहीं होता है।" चोले धर्मराज-'भीम, भाई, तुम शान्त हो । सिंख नहीं होता शुद्ध साधन से साध्य जो , उसकी विशुद्धता भी शंकनीय होती है। तात, मेरा पच्चपात योग्य नहीं इतना : पाप जो हुआ है, उसे मानना ही चाहिए ,

भ्रन्यया ध्रसंभव है प्रायश्चित उपका । ऐसी स्थितियाँ भी हैं भ्रमत्य जहाँ चम्य है . किन्त्र मेरा स्खलन खलेगा नहीं किसको १ मर्त्य की तो वात क्या, श्रमर्त्य भी श्रपूर्गा है. उचित परन्तु नहीं ऐसा समाधान भी . प्रथय जो देता चले पार की प्रवृत्ति को । नर-को तो नारायण तक है पहुँचाना। मैंने जो किया है, वह जान कर ही किया-राज्य-हेत श्रथवा नरक-हेतु, वया करूँ ! दुःखित हूँ, किन्तु मैं निराश नहीं फिर भी। मेरी साधना के लिए काल जो श्रनन्त है ! मित-गति श्रर्जुन, तुम्हारी रहे ऐसी ही भोगो मिल राज्य तुम, भीगूँ जा नरक मैं।" "श्रनुग तुम्हारा वहाँ घागे !" कहा भीम ने रोने लगे श्रर्जुन-"हा ! धार्य, निज दुःख से मैंने तुम्हें मिथ्या बोल मारे, मुभे दड दो ; किन्तु यों न त्यागी हमें । 'पैरों पर वे गिरे । श्रक में ले उनको युधिष्ठिर भी रो पड़े। बोले हँस ऋष्ण-"हुद्या, देखो धन सामने !"

भीष्म घौर द्रोग्य के धनन्तर या कर्गा ही। मान कर पार्थना सुयोधन की, उसका शल्य सार्थी तो बना, किन्तु कहा उसने—

''यह ष्रमिंमानी भला पार्थ से लड़ेगा नया ?— हार ला चुका है वार वार जो प्रथम ही। जाति को छिपाके स्त-पुत्र विप्र बनके धोला दे चुका है यह गुरु भृगुराम को । मेद ख़ुलते ही श्रमिशपत हुचा उनसे— 'मूले तुमे विद्या ठीक घवसर पर ही ।'—'' बोला कुद्ध कर्या-''स्वयं सृत वना, तो भी तृ लिजित क्यों हीता नहीं श्रोद्धी बात कहते ! मैंने तो कहा या यही उनसे—'मैं द्विज हूँ' यह छल है तो पूछ जाके वडे पार्थ से— छन्न है वा सत्य-'ग्रश्वत्थामा हत हो गया।'-'' ' श्रोहो । प्रव नाना, प्येष्ट पार्थ पर तेरी ही छाया यहाँ आ पडी थी ।" "प्रौर क्या कहेगा तू ? जैसे तुमे इष्ट हो, परीचा कर देख ले, रूप की वा वर्ण की, शरीर की वा रक्त की . षाकृति-प्रकृति की वा प्रस्थि-पर्म-मज्जा की . मन की वा घात्मा की, वता में निम्न किससे ? उच्च कहाँ कौन किस वात में है मुफसे ! यों तो जन जाति का है मूल गोत्र एक ही , कुल का विकास भिन भिन रहे सवका। कर ले भले तू मनस्तुष्टि 'कुछ कहके , जानता हूँ तुमको मैं और तेरे देश को !" ''मैं भी जानता हूँ तुफ गोघातक स्लेच्छ को ! मेग देश कैसा है, मुफीमें सब देख लें।

धोखे में कही गी वात मैं निभाता जाता हूँ I ष्पीर-'' ''साची हूँ मैं।'' कुरुराज वोला बीच में-''किन्तू तात, प्रापस में लडना क्या ठीक हैं ! गरज रहे हैं जब शत्रु खंडे सामने । श्राप दोनों ही तो घव मेरे घवलम्व हैं। ''मैं कभी रुक्ँगा नहीं कहने में श्रपनी , किन्तु त्रुटि होने नहीं दूँगा निज कर्म में।" 'इतना यथेष्ट मुफे, घाप गुरुनन हैं , कटु भी वनेगा मिष्ट मेरे लिए घापका।" यह कह कर्ण घोर देखा कुरुपति ने । कर्या योला-''तुमने कहा सो स्वय मैंने भी। क्मना है सुमको तो, जो भी परियाम हो।" ''जीतने की छाशा विना जुम क्या सकेगा तू ?'' यह कह शल्य हॅसा । वोला हॅंस कर्गा भी-''मैं निष्कामकर्मा भला. हो, जो फलकामी हो !"

भय कहते हैं किमे, कर्गा न था जानता, झक्के-से छुड़ा दिये परन्तु घटोत्कच ने । नानो भीम-भेरव ही उसके बहाने से कौरवों की सेना ध्वंस करने को घ्रागये ! जाता था बवंडर-सा वह जिस घोर को उडते विपन्नी तृण तुल्य थे तुरन्त ही । वाहन ही कौन था, जो तेज सहे उसका ! पैदल ही प्रलय मचाया उस योद्धा ने । भागे सब श्रश्व-गज सामने मे उसके . शल्य ने कठिनता से रोका रथ घपना। श्रर्जुन के केतु पर वैटे कपि-केसरी देखकर उसकी लड़ाई लहरा उटे ! मेघनाद ही क्या यह मित्र बन छा गया , लेके नया जन्म, घव किसका कुशल है ? कूद कूद कर्गा के शरों को सरकन्डी-सा घर घर, तोड़ तोड़, हँस हँस, उसने फेंक फेंक उनको उसीकी धोर यो कहा-"लेके यही श्रस्त श्राया लड्ने तू मुममे ! मारें तुभे काका, मैं अकर्ण कर छोडूँगा !" कर्या भान भूल गया चोभ-ष्रपमान से , मान रख पाया वह इन्द्र की ही शक्ति से , श्रर्जुन के मारने को रक्खे वह या जिसे। काका को वचाके मरा राज्ञस भतीजा यों षौर पितृ-ऋगा से उन्ध्या वह हो गया।

''पीछे श्रमिमन्यु के गया हा l घटोत्कच भी, संकट-सहाय मेरा, प्यारा सहदेव-सा !' जुन्न हुए घर्मराज—''देख जिया सबका शौर्य मैंने, देखूँ भव कर्ण को मैं श्राप ही !'' चज्र पड़े विस्कोटित वे श्रायनेय गिरि-से सत्तमों का ज्ञोम भी भयकर ही होता है।

श्राये श्रकस्मात वहाँ व्यासदेव ऐसे में,
देके श्रुभाशीप बोले वे उन प्रग्रात से—

''तात, निज मर्यादा समुद्र नहीं छोड़ता,
तुम भी न हो यों ज़ुट्य, स्वामाविक रूप से

ज्मां भले, जैसे वह उत्थित तरगों से

खेलता है. सटता है हटता है तट से।
कार्य श्रभिमन्यु से भी मान्य घटोत्काच का;
तुम चिर धर्मस्य, विजय समीप है।'

यह कह द्वेपायन श्रन्तर्द्धान हो गये।
हो गये समाहित युधिष्टिर प्रथम ही।

''कर्या, एक शक्ति थी, उसे भी तुम खो चुके । यह तो था वेटा, घमी बाप-काका है सभी !'' ''रहने दो मद्रराज, मैं भी घ्रभी शेष हूँ ; घ्रपने ही बल का मरोसा सदा सच्चा है ।'' पौरुष से दृस घ्रति दीस वह हो उठा ।

भाँधी-सा घटोत्कच तो भ्राकर चला गया , कर्या था भटूट सार-धारा का प्रपात-प्ता , सामने जो षाया, वही हूबा-बहा उसमें ! श्राशा भी किसीके बचने की रही किसको !

C.

-सीमा छोड मानो महासिन्धु वहाँ उमडा । बात क्या युधिष्टिर-नकुल-सहदेव की ? उनको हुमाकर न उसकी तरंगों ने , में क दिया एक घोर दूर दारुखंड-सा । ष्प्राप भीम भी क्या इस बार पार पा सके १ ढालें मृत हाथियों के देहों की यनाके भी रचा नहीं पा सके वे । किन्तु उन्हें उसने मारा नहीं, कुन्ती को नचन जैसा था दिया। छोड दिया जं:ता उपहाम मात्र करके-''खाना जानता है घौर सोना तू, लड़ेगा क्या ि हट जा, न थाना भव घीर मेरे सामने !" ''कर ले प्रलाप मृत्यु-पूर्व कुछ कर्या, तू , शप्त पुनर्नवता करूँ में इस बीच में । तेरे नीच स्वामी के सहोदर-समूह को श्रीर तेरे प्रन्य वहु वन्धु-वान्वर्गे को भी , मार मार श्रश्य-गज नाहर्नो के साथ ही मानता हूँ, सम्प्रति हुत्रा मैं कुछ श्रान्त-सा । चायु भी शिथिल पड़ जाते हैं कभी कभी , सूर्य भी विराम नहीं लेते वया िनान्त में ? फिर भी न भूल, मैं यही हूँ, जिसने तुमे छोड़ा या दनंजयार्थ प्रधमरा करके ।'' <sup>4</sup>'हाय नहीं चलते तो मुहें ही चला ले तृ! देखा तुमे, देखता हूँ, नरं धनंजय को ।"

करके स्मरण हनूमान-सा स्ववल का स्वस्य चर्णा में हो भीम प्राये फिर रण में ; दीस पडा़ सम्मुख ही दुःशासन उनको । भभक उठे वे—''घरे पापी, तुभको तो मैं व्योम में रसातल में खोज कर मारता . भाग्य से तू भू पर ही मिल गया मुक्तको !" सिंह-से उछल कच टूट पढे कुद वे , दुःशासन ने भी तब जाना, जब वे उसे स्यदन से खींच फिर पृथ्वी पर घागये। कसके चलाये हाथ हूबते हुए ने भी , किन्तु ने थे भान भूले, मानते क्या उनको ? छिप-से गये वे निज नम्न रोष-ज्वाला में। पटक-पछाड उसे छाती पर चढके गरज उठे यों--''कहाँ दुर्योधन-कर्ण हैं ? शक्ति हो तो रोकें. रक्त दुष्ट दुःशासन का भीम पीने जा रहा है सबके समच ही ! चुपड उसीसे वह केश याज़सेनी के उससे कहेगा-'शुभे, वेग्री धव बाँध तू।'-'' शख छोड निज के नलों से ही नृसिंह ने चीर डाला वैरि-वन्न और-धहो ! घ्रौर क्या ? देख वह घोर दृश्य माग चले भट भी ।

मर्जुन ही एक मुख्य लह्य रहे कर्ण के ,

टिक सके उसके समज्ञ वही मेरु-से । दोनों रिथयों का वह युद्ध एक दृश्य था , उनसे भी दर्शनीय सारथी थे उनके। षात करते थे रथी, सारथी वचाते थे, वाहों के वहाने नरनाहों को नचाते थे ! "सावधान !" कहके प्रहार किया कर्ण ने . पैर मोड़ घोड़े मुके तत्त्रण ही कृष्ण के , वचे प्रार्थ-प्राया, शिरस्राया बाया ले उडा । किन्त पार्थ च्यों ही योग्य प्रत्युत्तर दें उसे , घेंस फैंसा एक रथ-चक स्यों ही उसका . दील पड़ा कर्ण मानो भानु निज यान मैं। स्वकर उठाके वह धर्जुन की श्रोर को , सारथी को घसफल देख घाप उतरा श्रीर घँसा चक्र घर खींचने चला उसे । किन्तु सींच पाया नहीं वह उसे श्राप भी . मानो भाग्य ने ही उसे नीचे रोक रक्ता या बोल उठे पार्थ-''कर्या, किस घिषकार से मुभसे उहरने को कहता है कूर, तू ? भूल गया प्राज ही क्या बात वह कल की-'हिंस पशुष्रों से तम युद नर क्यों करें— ग्रद सार-शत्र जब कर में हो उनके।' चाती है सभीको सुघ संकट में घर्म की किन्तु तूने पहले ही घात किया उसका।" बह कह दाँत पीस कीच से प्रवीच ज्यों

ष्माकर्पित उम्र शर छोड़ दिया पार्थ ने , कट कर कर्या-शिर ट्रंट गिरा तारे-सा । तारे ही दिखाई दिये दिन में विपत्त को ! तो भी एक तेज कढ कर्या के खलाट से जर्ष्वगति तारक-सा लीन हुषा रवि में ।

कर्ण तक ही यी सब प्राशा कुरुराज की , जूमा वह निर्मम-निराश-सा ही घन्त में । शल्य को बनाया निज सेनापति उसने । शत्य बोला-''तुमने जो मान किया मेरा है , उस पर वार दूँगा प्रागा भी मैं घपने। किन्तु में सहँगा नहीं भीष्म छौर द्रोण ज्यों, व्यंग्य से तुम्हारा वार वार वह कहना ,— 'प्रीति है तुम्हारी पायडवों पर, इसीलिए चीत नहीं हो पाती हमारी इस युद्ध में।' जीवित युधिष्ठिर को धर न सके द्रोगा भी , कामना तुम्हारी यह पूर्ण कर दूँगा मैं। **प**न्यथा स्वय ही हुत हूँगा समराग्नि में I ष्रग्ण-परमाणु मेरे सारे ही तुम्हारे हैं।" "कब किससे वया कहूँ, जानता हूँ तात, मैं ।" मीन हुआ दुर्योधन इतना ही कहके ।

शहय के पराक्रम से एक वार फिर मी
कोटता-सा साइस दिखाई दिया सेना का।
किन्तु एक वार करवाल लिये काल-सा
दौड़ा जब शहय टूटे स्थन्दन से कूद के—
घरने वा मारने युधिष्ठिर को वेग से,
तव घषराये विना धीर घर्मराज ने,
सेने को स्वभाग मानो मातुल-हृदय का,
उसको विभक्त कर डाला तीच्या शक्ति से।

काट इसी वीच दो दो पुत्र घोर कर्या के मारा म्लेच्छराज को भुजंग-सा नकुल ने । घोर सहदेव ने उल्क-पात करके , चंचक शकुनि के भी प्राणों को उड़ा दिया ; काम नहीं घाई कुछ धूर्त-विद्या उसकी ।

1

घायल-सा घोड़े पर वैटा घूम घूम के दुर्योधन सेना को सँभालता या व्यर्थ ही। भूला जयी पत्त ध्यान उसका भी हर्प से फूल कर । ले जा कर एक घोर उसको बोले क्रपाचार्य—"वीर, घष भी जो चाहो तो पागडवॉ से सन्धि का प्रयत्न करूँ जाके मैं? घाशा है युधिष्ठिर से चाहे जब जो मुके, ख़ोड़ा है उन्होंने सदा घौरों पर घापको , धानेंगे तुम्हें वे भीमसेन के समान ही ।"

हाय ! भर घा है घान घाँलें कुरुरान की , कौन जाने, शोक से वा ज़ुव्य घ्राभिमान से । नोला घशु रोक वली उन्मुख हो उनके-''प्रार्य मेरे हित के लिए ही यत्नशील हैं। क्रुफ़से कहा था यही मान्य वितामह ने , तन भी या प्रादि ही-सा किन्तु घन घन्त है 🕻 पन्तर है इनमें, परन्तु मुक्तमें नहीं I हत हैं पितामह, निहत गुरुदेव हैं ; **जौर** वह कर्ण-मेरा कर्ण-सुख-दुःख का सायी गया पुत्र घौर भाइयों के साथ ही— मेरे प्रर्थ । मेरा भक्त दुःशासन भी गया , मारा हा वृक्षोदर ने कैसा पशु-सा उसे ! सौ थे हम, धान यह एक ही मैं शेष हूँ ; भाई भी मतीजे भी सभी तो गये मेरे हैं। लप्मण्-समान सब मेरे पुत्र हैं कहाँ !---धव मैं पड़ा हूँ यहाँ जीवित नरक में I पारहर्वों का एक द्यमिमन्यु मात्र जिसकें यस्त्र सें विजित हुचा, दूबा सिन्धुरान है। मांत्रुल शकुनि-से हितैषी भी नहीं रहे। **हों सौ मित्र राजा, त्यक्त जीवित मदर्य जो** 

**प्रा**ये थे, सभीके सभी मृत्यु-मुख में गये l किसके लिए मैं श्रव इच्छा कहूँ सन्घ की ! लेकर किसे मैं घाव भोगूँ राजमोग भी वि त्यागी घाप घौर गुरु-पुत्र तो तपस्वी हैं। षम्घ मेरे वृद्ध पिता-माता, हाय ! फिर भी उनके समच भी मैं जाऊँ किस मुहँ से ! क्या है प्रान, सान्त्वना दूँ निससे मैं उनको ष्माशीवीद चाहता हूँ एक यही घ्यापसे प्यन्त तक छान वान घपनी निमा सकूँ। मानता हूँ बात घर्मराज़ के विषय में न्ध्रापकी यथार्थ । राजसूय की समाप्ति में मुमको उन्होंने रोक छाप यह या कहा-'तात, मैंने निश्चय किया है यही मन में , तुम भपनों के भनुमार ही चलूँगा मैं। किन्तु जिन्हें मैंने पाँच गाँव भी नहीं दिये , .सन्धि करने के लिए कैमे कहूँ उनसे ! मैंने जो कराया यह इतना विनाश है , व्यर्थ कर दूँ क्या इसे । धाप ही बताइए , षया मुख दिखाऊँगा मरों को मर कर मैं 🕻 विधि की विनोद-जीला हार-जीत जन की 🖡 युद्ध भी जुष्मा-सा एक खेल प्राया-पया का । हारे हैं बज़ी भी यहाँ, निर्वंत भी जीते हैं किन्तु वीर हारे कहाँ जीवन-मरण् में १ ष्ट्रव भी गदा है पतिरिक्त मेरे हाय में .

भीष धौर जो हो, उसे देता हूँ चुनौती मैं। किन्तु कुछ वेला माँगती है श्रान्ति मुमसे !"

"धन्य वीर, धन्य ! यह एक गेय गुगा ही सुमत्को तुम्हारे सब दोप भुला देता है। बाघो, श्रान्ति मेटो तुम, शीघ ही मिलूँगा में। षष्टादश घनौहिग्गी श्रप्टादश दिन में हो गई समाप्तप्राय, पागडवों के थोडे से सैनिक वचे हैं, इस छोर तुम राजा हो, में हूँ, इतवमी के समेत धरवत्थामा है। जब सकते हैं पागडवों से हम चार ही।" "में घ्रच्रप्टीत हुआ, तोष यही सुमको, धन्त तक कोई शुटि छोड़ी नहीं हमने।"

चाने लगा ज्यों ही कुरुराज, सुना उसने—
"वीर, कुछ त्रण दो सुमे भी कष्ट करके,
चानता हूँ. इष्ट तुम्हें सम्प्रति विजन ही।"
यह कृतवर्साग्रत जप प्रश्वत्थामा था,
सुहैं ममरा था, केश बिलरे थे जसके।
प्रस्ताग दीप्त दृग, पग डगमग थे।
"पागल न हो यह," विचारा कृपाचार्य ने।
पौला वह जनको प्रणाम कर राजा से,

''वीर, विजयी हो तुम, जीवित हूँ मैं प्रभी।

प्राज रात जैसे वने, वैरियों से बचना,

पाके स्वयं स्चित करूँगा सुप्रभात मैं।

राज-शिविरों में शत्रु सो लें घाज सुख से

किन्तु मुहूँ घोलें किर जागने से वे सभी।''

''मेनानी तुम्हीं हो घ्रब शेष हम सबके,

किन्तु गुरु-पुत्र! एक पिगडदाता छोड़ना।

पास ही मैं हूद में रहूँगा, घौर क्या कहूँ है"

''जीवित के पर्य पिगड-पानी, नहीं जीव के।"

"तात, श्रद्धा-भक्ति का तो भूखा भगवान भी।

जीवन का वैर रहे मृत्यु के भी साथ क्या है"

यों कह विनम्र हो सुयोधन चला गया।

सोचने लगे वे शेष तीनों भावि योजना।

बोले इस घोर कृष्ण भावोन्मत भीम से''मूलो मत वीर, श्रमी दुर्योघन शेप है ।''
चौंक-से गये सब—''परन्तु वह है कहाँ ।''
भीम वोले—''इव मरा होगा कहीं पानी में ,
मुहँ क्या दिखायगा किसीको श्रौर हमको ।''
''ऐसे मरने का नहीं वह चिर साहसी ,
निश्चय छिपा है कहीं पास के ही हूद में ,
कुशल बली है जल-वास की कला में भी।"

भीष भीर जो हो, उसे देता हूँ चुनौती में। फिल्हु कुछ वेला माँगती है श्रान्ति मुमसे!"

"धन्य वीर, धन्य ! यह एक गेय गुगा ही मुम्स्को तुम्हारे सब दोप भुला देता है। बाधो, श्रान्ति मेटो तुम, शीष्ठ ही मिलूँगा मैं। अप्टादश धनौहिणी प्रप्टादश दिन में हो गई समाप्तप्राय, पागडवों के थोडे से सैनिक वचे हैं, इस धोग तुम राजा हो, मैं हूँ, इतवर्मी के समेत धरवत्थामा है। ज़ सकने हैं पागडवों से हम चार ही।" 'में घ्रमुग्हीत हुआ, तोष यही मुमको, धन्त तक कोई शुटि छोड़ी नहीं हमने।"

वाने लगा ज्यों ही कुरुराज, सुना उसने—
"वीर, कुछ त्रण दो मुफे भी कप्ट करके ,
वानता हूँ. इष्ट तुम्हें सम्प्रति निजन ही।"
यह इतवर्यायुत उप प्रश्वत्थामा था ,
सुहैं ममरा था, केश बिलरे थे उसके।
प्रस्ताग दीत दूग, पग डगमग थे।
"पागल न हो यह," निचारा कृपावार्य ने।
बौला वह उनको प्रणाम कर राजा से ,

''बीर, विजयी हो तुम, जीवित हूँ मैं धभी। श्राज रात जैसे वने, वैरियों से वचना, भाके स्वयं स्चित करूँगा सुप्रभात में। राज-शिवरों में शत्रु सो लं ध्राज सुख से किन्तु मुहूँ घोलें फिर जागने से वे सभी।'' ''मेनानी तुम्हीं हो ध्रम्र शेष हम सबके, किन्तु गुरु-पुत्र! एक पिगडदाता छोड़ना। गास ही मैं हूद में रहूँगा, घौर क्या कहूँ ?'' ''जीवित के पर्य पिगड-पानी, नहीं जीव के। "तात, श्रद्धा-मिक्त का तो भूखा भगवान भी। नीवन का वैर रहे मृत्यु के भी साथ क्या!' यों कह विनम्र हो सुयोधन चला गया। सोचने लगे वे शेष तीनों भावि योजना।

बोले इस घोर कृष्ण भावोन्मत मीम से-'भूलो मत वीर, ध्रमी दुर्योधन शेष है !" शौंक-से गये सब—''परन्तु वह है कहाँ !" भीम बोले—''डूब मरा होगा कहीं पानी में, सुहँ क्या दिखायगा किसीको घ्रौर हमको !" 'ऐसे मरने का नहीं वह घिर साहसी, निश्चय छिपा है कहीं पास के हो हूद में, कुशल बली है जल-वास की कला में भी!"

ष्राकर चरों ने तभी सूचित किया उन्हें— ''पास ही सरोवर में दुर्योधन पेठा है।" सोनने चले वे सव शीव्रता से उसको I षाज्ञा दी युधिष्टिर ने पहले युयुत्मु की-''जाष्रो, तुम वीर, हस्तिनापुर तुरन्त ही लेकर सुयोधन के परिकर वर्ग की । संजय को मारा नहीं, छोड दिया हमने , ले लो उसको भी संग, जैसे वने तात को धीरन वैधाना श्रीर माता को सँभालना । ष्टाये तुम मेरे साथ, तव वे समर्थ थे , पा गर्नेगे प्यान वे तुम्हींसे कुछ सान्त्वना।" ' जो ष्माज्ञा' युयुत्सु कह पाया कहाँ उनसे , उनका गला था भरा, वह सिर कुका गया।

कोस भर दूर था जलाशय शिविर से !
तीर पर पहुँच निनाद किया भीम ने—
''दृर्योघन है क्या यहाँ ! जाँघ ही निकाल दें ,
बनने चली थी जो द्रुपदना की पीठिका !"
निस निलका से श्वास-वायु नीचे जाता था ,
भीम-गर्जना भी घुस पैठ गई उसमें—
' मैं तो जानता था, कुछ तत्व होगा तुम्में ,
किन्द्व ऐसा का गुरुष निकला तू धन्त में ,
सबको समन्न कटवा कर समर में ,

विक | छिप वैटा श्राप मरने के डर से ।

माँग प्राया-भिन्ना फिर निर्भय निचर तू ।

रो रही हैं तेरी गृह-नारियाँ बिलल के .

रो रहे हैं श्रन्थ वृद्ध माता-िवता, उनको सान्त्वना दे, देख, खड़े कृष्ण-गुिष्टिर ये ,
सहज उदार न्नमा देंगे, यदि च हे तू ।
श्रन्थथा सौ कोठों में तुमे क्या भीम छोड़ेगा ?"
सह सकता है बीर किसकी प्रचारणा ।
ऊँचा गदा गेंद किये उद्धृत भू-गोल-सा
निकत्वा कुरुद्ध बराह-सा सलिल से !
र्किंवा मद-कुंम घरे देवत-िद्धरद-सा
दैव-वंश हो के स्वयं शकुन विपन्न का !

'देखो यह षा गया मैं, षाषो, जिसे षाना दूँगा प्रतिनाक्य तुम्हें कर्म से कुशव्दों का । होती है विराम की ष्रपेद्मा चेतनों को ही । जीने के समान मरना भी जानता हूँ मैं , जीते रहें तुमसे ष्रलज्ञ धपमान में । षाहता या राज्य जिन्हें लेके, वे चले गये। लेकर उन्हींकी वैरि शुद्धि षाज तुमसे में भी चला जाउँगा पुनीत तपोवन दो। सुक्तोष्मिता वसुषा रहेगी, उसे दोई ले। उठ से मैं षाया घौर ठाठ से ही जाउँगा।

पौरुष तो मेरा जन्म-जात घ्रिषकार है ;
कुशल तुम्हीं हो क़ीव-जीवन विताने में !"
"साधु सत्यवादी, साधु ! पौरुप के पुतले !
सयम-नियम को भी क्लेब्य कहता है तू !
पौरुष न होता यदि ऐसा वडा तेरा तो
कर्ण कैसे सेवक से स्वामी धन बैठता ?
घ्रम भी उसीका घ्रमुगामी क्यों न होगा तू ,
जूमा हमसे था जिस मत्सरी के वल से !
कुछ कह, मरता सो क्या न करता यहाँ !"

घोर गदा-युद्ध हुषा भीम-दुर्योवन का।

व्याया मर छोड़ मानो रुपडों पर मुपडों की

दोनों गदा दगडों पर लेकर उन्हें लड़े !

षा-सा गया भूमगड़ल पैतरों में घिरके।

घोर रव ही न उठा बनती गदाष्रों का,
दर्शकों की दृष्टि छ्ती छूटी चिनगारियां!

भीम ने जो षाती हुई देखी कुछ ह्यान्ति-सी,
करके स्मरण पुनः ध्त-सभा-कागड़ का,
कूद सिंहनाद कर द्विगुणित नेग से,
वन्न-सा प्रहार किया जरु पर उसके,

गिर पडा योद्धा-''धिक पापी!" कहता हुषा।

"पापी मैं नहीं, तू" यह कह कर भीम ने
मारी एक लात ष्रौर सिर पर उसके।

'हैं हैं भीम !'' बोल उठे इज्ण-युधिष्टर भी , ष्यर्जुनादि का भी सिर नीचा हुषा लजा से ।

लौट बलराम इसी बीच वहाँ पहुँचे , ष्ट्रॉर्ले यह देख दूनी लाल हुई उनकी । लांगल उठाके चले मारने वे भीम को-"भैंने गदा-युद्ध यही तुमको सिखाया था।" होता उत्तरांग ही नहीं क्या लह्य उसका है नियम-विरुद्ध तूने मेरे धन्य शिष्य को मारा, रह, मैं तुमें भी जीता नहीं छोड ूँगा।" भाकर तुरन्त मधुसुदन ने बीच में रोक ज़िया घमन को और कहा उनसे— भीम की प्रतिज्ञा थी, इन्होंने वही पूरी की ; या संयोग ही जो गदा हाथ में यी इनके।" "नहीं-नहीं।" भीम बोले-"मैंने कहा स्पष्ट या-तोडर्गा गदा से जाँघ में इस जघन्य की । शुद्ध योदामों के साथ युद्ध के नियम हैं , कापुरुष करू यह, सच्चे बली छल का लेते नहीं भाशय. कुलस्त्री की कदर्यना करते नहीं वे, इस दुष्कृत ने जैसी की दुःशासन युक्त, रक्त मैंने पिया जिमका । केवल विकर्या-वव चाहता नहीं या मैं , विवश उसीने किया उसके लिए सुमे ।

मैं कर चुका हूँ पूर्ण प्रवनी प्रतिज्ञाएँ, घौर जय हो चुकी है मेरे धर्मराज की, मेरे बलदेव धव मारे भले मुक्तको । घव प्रतिकार कहाँ, शेष यहाँ प्यार ही।" ''कीन मारे उसको, बचावें छुप्ण जिसको !"

वोले वलभद्र फिर हरि से- ''हरे-हरे ! धर्म का भी पत्तपात क्या तुम्हें उचित है ।" हरि हँस बोले-'तात, टीक यही बात है , धर्म की ही श्रोर मेरी मित गित है सदा !" "चुप रहो दुष्ट!" हँस बैठे वलराम भी ! "नो कुछ हुषा है, सब दारुग्य-करुग्य है। मानता हूँ, दुर्योधन मूल करता गया, मूर्ता दिखाई सदा शुरता ने इसकी , नृप्त नहीं होते दृप्त अपने ही सुख से . दूसरे के दुःख से ही उसकी विशेषता । . किन्तु दूसरा था कौन, भाई सब थे यहाँ , कौन पर-पाप धपनों के बीच घा गया !-सवको लढाके ष्याच सबसे परे हुन्ना । दोष रहें, गुगा ही है ध्येय-गेय गत के . किन्तु मेरी पीडा नहीं दुर्योधन तक ही ; हाय ! सारा उपवन छिन-भिन हो गया ! माधव, मुभे कुछ समम नहीं पडता ,

मन में तुम्हारे कव क्या है, कहूँ कैसे मैं ।
में तो हली-हाली, तुम ज्ञानी ध्वीर योगी हो ।
कैसी यह साधना की तुमने समाधि में !
हाय चकी, क्या हुई तुम्हारी वह सुरली ।
क्या हुधा तुम्हारा वन । कालिन्दी कहाँ रही ।
कैसे दिन थे वे कन्, कैसा यह काल है ।
गाएँ ही मली न थी क्या स्यदन के घोड़ों से ।
घट न तुम्हारा रस-गोरस से जो मरा ,
द्वारका का सिन्धु भी उसे क्या मर पा रहा !
कुरुध्रों की ऐपी गति वृष्णियों की भी न हो ,
दूध गया ऋष्ण, महा भारत रुधिर में !

युद्ध के भी लाभ होंगे, सर्वनाश यह तो , सिहर उठा मैं यहाँ सुनकर ही जिसे । कैसे वह देला गया तुमसे, सहा गया ! वीर-रस-भाव रखता हो युद्ध घादि में , रौद्र-भाव मध्य में, भयानक है घन्त में ; घौर परिशिष्ट में तो है वीमत्स ही सदा ! सात्रुओं का पीछे, घात पहले ही घपना करते हैं लोग भय-रोप किवा लोभ से , चोट कर पपने चरित्र पर घाप ही ; धातुचित उचित प्रतीकार नहीं देसता ! तुच्छ मशकों से सूद्म कीट-कृमि-दंश भी मेद डालते हैं जिन्हें, ऐसे नर देहों को शक्त, शूलं, परशु, कृपाया, कुन्त, बायों से हिन भिन करके जनाता नर गर्व है !
कव से यही कम घाखराढ चन्ना घारहा
छौर नर जीवित है घाष भी, मरा नहीं !
निश्चय मनुन ही दनुन रक्तबीन है !
मानुष की सत्ता हा ! घामानुषिकता में है !

कृष्ण, विष व्यापा यहाँ मेरे मोद-मधु में धपनी-सी घाकृति-प्रकृतियाँ थीं जिनकी, धपने से देह-मनः-पाण रखते थे जो, धपनी-सी जिनमें थी धाशा-श्रमिलाषाएँ, धपना-सा जीवन धाभीष्ट जिन्हें था यहाँ, धाप ही कराल शस्त्र मारकर उनको धपनी ही मूर्तियाँ-सी भंग की मनुष्यों ने, हाय । धपने से हार मात्र मनवाने को, धाप जिसे मानने में साज्ञा उन्हें थाती थी।

किंवा घपने-से ही मनुष्य क्यों, कहूँ स्वयं घपने ही माई-वन्धुष्यों को, वहे-चूढों को , मामा-मानजों को, गुरु-शिष्यों को, सखार्थों को, साले-बहनोइयों को, काकार्थ्यों न्में, साले-बहनोइयों को, काकार्थ्यों न्में तो को , घपने ही हाथों मार डाला यहाँ लोगों ने । मौर घपनी ही बढी छोटी कुलदेवियाँ काकियाँ-बुद्याएँ, स्नेहमूर्ति मामी-मौसियाँ , मानजी-मतीजियाँ, बहिन-बहू-बेटियाँ , सलहज-सालियाँ, सहज सखी मामियाँ विघवा बना दीं धारमघातकों ने सहसा ।

चैड जिन कन्धों पर शैशन में खेले थे , काट डाला यौनन में भाप उन्हें करों ने ! कन्धों पर जिनको चढ़ाये फिरे प्यार से , करके इताहत गिराया उन्हें घूलि में ! धिक यह घोर कर्म, शर्म कहाँ इसमें ? एक साथ बढ़े-पढ़े, खेले-हसे-विलसे , शोगित के प्यासे हुए भापस में ऐसे ने , होते नहीं जैसे हिंस पशु भी घरण्य के ! धिक ! नर नागरों के धर्थ की धनर्थता ! दीख पड़ते हैं मुक्ते दोनों पत्त हत्यारे ! शुन्य भी भला न था क्या शेष हाहाकार से !"

बोल उठे बीच में युघिष्ठिर—''यथार्थ है , किन्तु भद्र, मेरा पच्च सर्वया विवश या ! दोष नहीं मेरा, यदि है तो चात्र घर्म का ! हम प्रपराधी निज घर्म पालने के हैं ! वह है विग्रुगा तो हमारा प्रपराघ क्या ! तात, पर-धर्म तो भयावह कहा गया ! प्रन्यया मैं भूप नहीं भिन्नुक भुवन का ! मानो वा न मानो तुम, मेरा मन प्रादि से सक्को बचाने के लिए ही यत्नशील था !'' ''जानता हूँ प्रार्थ तुम्हें, हिर से विनोद में एक वार मैंने ही कहा था—'ग्रुधिष्ठिर तो साधु है स्वमाव से ही, पर्यो उस निरीह को राज्य के प्रपंच में फँसा रहे हो तुम यों ! एक कमंडलु ही यथेष्ट उसके लिए !' हॅसके इन्होंने कहा-'भैया, एक मात्रा ही इवर लगा रहा हूँ लेके मैं उघर से , भौर कमंडलु को कुमडल बनाता हूं।' किन्तु मैं प्रकट करूँ दुःख कै वे श्रपना ?" ''राम, धन भी मैं यही कहता हूँ मन से कामना नहीं है मुके राज्य की, वा स्वर्ग की , र्किवा भपवर्ग की भी, चाहता हूँ मैं यही जाला ही जुडा सकूँ मैं धवनों के दुःस की भोगूँ अपनों का सुख, मेरा पर कौन है ! सब सुख भोगें, सब रोग से रहित हों, सब शुम पावें, न हो दुःग्वी कहीं कोई भी।"

यों कह युधिष्ठिर धधीर भावावेश से , बैठ गये घूलि में, सुयोधन के पार्श्व में ? श्रंक में समेट उसे बोले धार्द्र वाणी से— ''माई, यदि धब भी तू भूल नहीं मानता , तो में मानता हूँ, उसे तू समा ही कर दे। युद्ध परिसीमा है परत्व के विकास की , तू ही नहीं हाय! धाज में भी हूँ लुटा-कुटा। भौर कह तुमसे कहूँ क्या हतमाय्य में ? तेरा जरुचरण वनूँगा मैं, न जा तू यों
छोड़ निज धाम-धरा धरुण धन्रुर-सा ! '
धित्र-से घटल में भी फूटा धाज उत्स-सा—
'धार्य, घव जीवन तो मेरे लिए मृत्यु है ।
नीचे का विरोध रहे, जगर मिलूँगा ही ;
मिलना वहीं है, यहाँ केवल विछुड़ना ।—''
मौन हुधा वीर, धीर धर्मराज रो उटे ,—
'सम्मुख समर में निहत स्वर्ग-भागी तू
जीवित नरक-भोग मेरे लिए है यहीं।''

वोले भगवान यों गभीर खड़े म्राता से—
''पाँच गुना पातिव्रत पाला यहाँ जिसने ,
मेरी उस एक शीलशालिनी चिहन की
घर्षणा का कर्पणा का यह परिणाम है।
कल भी मरेंगे, जो न लेंगे सीख श्राज से ,
श्रावर्तन षागे न हो इस इतिहास का।
किन्तु तात. कातर क्यों तुम इस घात से !
जब तक जगती है, श्रंकुरित होगी ही;
नित्य नये फूज-फल फूलेंगे-फलेंगे ही।
श्राज भारलाघव हुशा है कुझ उसका .
माता मूमि होगी नहीं हीन पृथ्वीपुत्रों से।
धीर यह भारत तो भव का भी भव है ,
इसका विभव एक मुक्ते ही श्रव्य क्या ?

युद्ध की प्रशोभनता जन यदि जान लें ,
तो न होगा न्यर्थ यह इतना प्रनर्थ भी ।
तात, इसे जाने घौर माने विना गति क्या ?
कौन हो निराश इस मेरी पुर्यभूमि से !
ध्यागे घायँगे सो घाप घागे की सँभालोंगे ,
छोड़ें घाज इंगित जो, वे भी कृतकृत्य हैं ।
भावी तो समृद्ध है सदा ही वर्त्तमान से ,
घाज के प्रलय में भी जय किस घ्रन्य की !
कल की विजय भी मैं घाज ही मनाता हूँ !"

''पूरी हो तुम्हारी ष्यिमलाषा, ष्यौर क्या कहूँ ? किन्तु रह सकता नहीं मैं यहाँ, जाता हूँ ।' यह कह द्वारका को प्रस्थित हुए हली । पीछे पायडवों को साथ ले के यदुनाथ भी , समम सुयोधन की इच्छा, मृत्य छोड के , करके न विचत कराहने से भी उसे , हो गये विसर्जित । न जाकर शिविर में ष्यौर ही कहीं ने गये, सात्यिक भी सग था ।

### हत्या

सब प्रोर प्रसित प्रावरण निशा का घोर घना तम छ।या , छिप गई उसीमें श्रान्त-हान्त-सी शिथिल सृष्टि की काया । मारी मेघों की फूँक पवन ने दिव के दीप वुमाये, गोडे तमसा ने मार्ग सदा के सुके घौर सुकाये। वट के नीचे यं पड़े सो रहे ऋपाचार्य-ऋतवर्मा, ष्प्रश्वत्थामा को नींद कहाँ, चिन्तित था वह प्रतिकर्मी। सहसा कोंचे की चकाचौंव में देख साहसी चौंका, ऊपर उल्क ने चंचु-शूल सोते बलिमुज पर भॉका। वह उछल पड़ा-''निन रक्त पिलाऊँ तुमको भर भर चुछू, बाहा हा । मेरा पथपदर्शक हुषा बाज तू उल्लू ।" चह कुटिल हास्य कर उठा-"नाय प्यादर्शगद वह कोरा ।" उसने मोर्तो को ''उठो, उटो ।'' कहकर मट मट मकमोरा। घवराकर दोनों उठे, प्रेत-सा खड़ा उन्हें वह दीहा, चोला-''मैंने पतिशोध-यत्न वट के उलूक से सीखा! षान्नो, कार्को-से सुप्त शत्रुषों को समाप्त कर डालें , हुर्योचन का त्रिय कार्य साध निज के घ प्रवाप निकालें।" यत था विरुद्ध भी शुद्ध न्यर्थ-सा एक कृद्ध पर दो का ,
"शान्त पापम् !" कह क्रपाचार्य ने उसे वृगा कर रोका ,—
"यह तो पहले ही हार मान ली डर कर हमने मानो ,
ऐसी जय से है मली पराजय, तुम यह निश्चय जानो !
हम सम्मुख रण में जूम मरें तो भी कृतकृत्य रहेंगे ,
लव शूर कहेंगे हमें, न रिपु भी कायर कृर कहेंगे !
निज साधन के विलदान वनें हम तो यह भी क्या थोडा !
निज साधन के विलदान वनें हम तो यह भी क्या थोडा !
निज साधन के विलदान वनें हम तो यह भी क्या थोडा !
निज साधन के विलदान वनें हम तो यह भी क्या थोडा !
निज साधन के विलदान वनें हम तो यह भी क्या थोडा !
निज साधन के विलदान वनें हम तो यह भी क्या थोडा !
निज साधन के विलद ही प्राय से तुम स्वकार्य कर पाये ?"
"सचमुच ही मुम्में पाप-पुराय का ध्वय क्या बोध चचा है !
स्वेने को, देकर धौर सभी कुछ, वस प्रतिशोध चचा है !
साधन जैसे हों. किन्त सिद्ध हो धाज साध्य ही मेरा .

तम के तन में कुछ घाव लगे-से दिये दीख पड़ते थे, दूरागत श्वान-श्रृगाल-शब्द ही कानों में गडते थे। दिन भी दुपहर में स्तन्घ, रात थी यह तो. गाढ़ी-गहरी, निश्चिन्त हुए-मे ऊँघ गये थे पार्थ-शिविर के प्रहरी। चिर निदित करके उन्हें नियत कर अपने दो दो द्वारी, भीतर ष्रवाध द्युस गया चोर-सा वह जीवन का ज्वारी। पांचालों पर ही प्रथम प्रलय-सा उसने कीच उतारा, सोया था घृष्टयुम्न, उसे घर गला घोंट कर मारा। बच सका शिखडी भी न वहाँ उससे खंडित होने से , वड बढा उठा वह-''रहे उत्तमीना भी श्रव रोने से !'' घूमा तव उनकी घोर फपट कर कपट करालमना वह ; मट दपट ंडसे हन युधामन्यु का इन्तक काल बना वह l हलचल होने से चौंक चौंक कर इधर उधर जन जागे, हक्के चक्के से-''कौन-कौन ?'' कह जिधर चना, उठ भागे। ''मैं हूं दुर्योगन-बन्धु नहाराक्ता!'' कह चदन विराये , रूप्णा के उठते पाँच पुत्र भी उसने काट गिराये ! उस घातघट ने ष्यटहास कर किया भयंकर तागडव . उस रात ऋष्ण के साथ कहीं घन्यत्र गये थे पाग्डव। सात्यकि भी उनके साथ शिविर में श्रनुपस्थित रहने से , वच गया शूरता रहित करूर का पृणित घात सहने से। घ्यम्बर तक यरी गया तड्प कर उस नृशंस के डर से , जो भागे, वे हत हुऐ द्वार पर इतवर्मी के कर से ! करके पूरा संहार शिविर में उसने श्राग लगाई। फिर लौट सुयोधन निकट वन्धु की वुमती ज्योति जगाई ।

मत या विरुद्ध भी शुद्ध व्यर्थ-सा एक कुद्ध पर दो का , "शान्त पापम् !" कह ऋपाचार्य ने उसे घृणा कर रोका ,— "यह तो पहले ही हार मान ली डर कर हमने मानो , ऐसी जय से है भली पराजय, तुम यह निश्चय जानो । हम सम्मुख रण् में जूम मरें तो भी कृतकृत्य रहेंगे, सब शूर कहेंगे हमें, न रिपु भी कायर क्रूर कहेंगे। निज साघन के विलदान वर्ने हम तो यह भी क्या थोड़ा ? तुममें क्या कुछ भी नहीं तुम्हारा इस तामस ने छोडा है नाहाण होकर इस घोर राज्ञसी हिंसा पर तुम श्राये, ध्या पाप करोगे, यदि न पुराय से तुम स्वकार्य कर पाये ?" ''सचमुच ही मुम्पनें पाप-पुराय का ष्यय क्या बोध बचा है ? होने को, देकर घौर सभी कुछ, वस प्रतिशोध षचा है। साधन जैसे हों, किन्तु सिद्ध हो श्राज साध्य ही मेरा , यह दुर्दिन की निशि, किन्तु मुक्ते दे रहा प्रकाश श्रावेरा ! यारें कल मुफ्तको राम, घाज़ मैं रात्तस ही बन जाऊँ, जल से शिख तक निज शत्रु जनों के शोगित में सन जाऊँ। माह्मण्-कुल ही क्या नहीं फेलता रावण की राचसता, हँसता है हिंसन वहीं, नहाँ मानव में दानव बसता। रहना तुम द्रष्टा मात्र, बनूँगा घाज स्वयं मैं कर्ता, विघि-विष्णु-तुरूय तुम शिविर-द्वार पर, मैं मीतर हर-हर्ता ! षयना नैठो तुम धर्म कर्म लेकर, मैं चला घकेला।" विचित्र बना वह बढा प्रकट कर भ्रपनी ही भ्रवहेला। दोनों साथी भी गये उसीके पीछे भवश भगत्या , **युद्धोपरान्त धारम्म हुई** प्रतिहिंसा पूरित हत्या **!** 

Cr - 15

'<sup>6</sup>हुम् ।'' करके नृप ने एक वार उद्भ्रन्त दृष्टि से ताका . चिर शान्त हुम्रा वह छोड उसी च्राग् म्रपने हठ का साका ।

इस छोर शिविर में लौट सवेरे पायडव व्यों ही छाये, **भाहत-से वे भी** हुए देख वह कायड न कुछ कह पाये ! गिर कर घरती पर किसी भाँति उट वेटी थी पाचाली, हरि निकट गये तो खड़ी हो गई विखरे वालों वाली। गिर पढी परन्तु तुरन्त पर्गो पर छोड हर्गो की घारा , भवरुद्ध कराठ का स्वास सती ने वाप्य विखेर उवारा ,-''पितयों की रत्ता हुई रात, यह भी है क्रपा तुम्हारी, स्रव कुछ सहने को वाध्य घाप ही घाप चित्रया नारी। रोने का भी प्रधिकार देव ने उससे छीन लिया है, पर चम्य नहीं क्या तात, किसी जननी का भरा हिया है ? मैंने उत्साहित किया स्वयं ही जिन्हें युद्ध करने को , मैना था निश्चय जिन्हें विजय वा घ्रमय मृत्यु वरने को , कैसे उन सबका शोक करूँ मैं ? होकर घव धनपत्या, पर मरे कहाँ वे, हुई यहाँ तो उन पाँचों की हत्या! धन क्यों न कहें, यह पाप-ऋतह सब मैंने ही करवाया , पति भौर पिता का वंश नाश कर लाखों को मरवाया। पर में क्या करती, तुम्हीं बता दो मुफे दयामय मेरे ,-जिसमें न घेंघेरा मुफे देखना पड़ता घाज सवेरे । करती मैं कैसे त्याग राज्य का, जत्र तक वह प्रपहृत था ? भव जैसा वह हो गया, उसे होना हमसे उद्धृत था।

माँ गान्धारी-सी मूल्य-दान में त्रुटि न रही हो मेरी, तो रानी से भी वड़ी वर्नूँ मैं चिर दिन उनकी चेरी।" वह परम मानिनी, चरम दुःख में भी जो हुई न दीना, यह कहते कहते मीन होगई मानो संज्ञा - हीना । प्रभु ने प्रवोघ दे कहा--'वहन, या होनहार ऐसा ही , जो जन जैसा, सुख-दुःख-भार भी है उसका वैसा ही। सहना पड़ता है यहाँ सभीको, सँभलो घौर सँमालो , नो चिर संगी हैं चतिच्छन-से, उनको देखो भालो।" "सम होनहार भी हरे, तुम्हारे हाथ मानती हूँ मैं, फिर भी जो तुमको प्रेय उसीमें श्रेय मानती हूँ मैं।" यह कह कर गीवा मोड़ सती ने निज पतियों को देखा, वह दृष्टि खींच-सी गई सभीके उर पर खरतर रेखा। ''हन इहों पुत्र, पर भहत भाग्य से प्रार्यपुत्र, तुम मेरे , श्रव मी सनाथ मैं धमर वेल-सी, पाँच महाद्रुप घेरे! दूँ प्रथम ववाई तुम्हें विजय की ध्रयवा यच जाने की ? गुरु-पुत्र प्रवल।" यह वात हुई फिर हलचल मच जाने की । "सुघ-भूलों की सुघ वनी देनि तुप, ऋगी रहा मैं जी से।" हुंकार मार, मुटि्डयाँ बाँधकर दाँत भीम ने पीसे। ''देखूँ उसका प्रावल्य।'' उन्होंने किया प्रयाण विकल-सा , प्रज्विति घनल-सा, चुट्च घनिल-सा, चल-प्रपात के जल-सा। सहदेव-नकुल-सह धर्मराज को रोक वहीं हित-मित से , धर्जुन को लेकर गये ऋष्ण भी मन की-सी रय-गति से । ''मैं क्या उसका मुख देख सक्र्गो ।'' उमे यहाँ मत लाना , वह मूला भपना मनुष्यत्व. तुम भपने को न भुलाना।

भर पाया मैंने तात, तुम्डारा गात कोघ से कॉं**पा।**\*\* हरिसे यह कहकर द्रुपदसुता ने हाथों से मुहँ ढॉं**पा।** 

हत्यारे बहुवा साधु वेश का ढग-ढोंग रचते हैं , पर जिनके सिर पर पाप बोलते हैं, वे क्या वचते हैं। वल्कल धारे क्ल धरा गया गगा-तट पर घाश्रम में , निज तीन काल-से कुपित देख कर पड़ा घाप ही अम मैं। मरता क्या करता नहीं, सँगल फट हॅसा उठाकर पापी , पर व्यर्थ देल सब शस्त्र घन्त में हुया उम घमिशापी । "तुम राज्ञसत्व तो देख चुके, व्रह्मत्व देखना मेरा . मर जाय उत्तरा-गर्भनात, घर में भर नाय घ्रैं घेरा !" **'चोरों का कोसा चन्द्र कहीं मरता है थरे श्रमागे !''** यह कहते कहते बहे जुदा-मे श्रन्युत उसके श्रागे। छोडा प्रमोघ नहास द्रोगि ने-''पागडन रहित जगत हो ं' ष्यर्जुन ने भी, पर कहा उन्होंने उस महास्र से नत हो-"भाचार्य पुत्र का कुशल प्रथम, फिर हम सबका मगल हो।" खल सज्जन हो वा न हो, विकल भी सज्जन कैसे खल हो। मिल शान्त हुए युग घस्न, भीम ने कूद शत्रु कच पकड़े, षम्डे-से उसके अग उन्होंने पाये जकडे-जकडे 1 मुनियों ने निर्णय किया- 'मारना तो है इसे बचाना , तव है जब धाधिव्याधि-कोप गल गल कर पडे पचाना। पर प्राप्त इसे है एक दिव्य मिया, केश काट वह ले लो । ऐसा ही करके कहा पार्थ ने-''जाश्रो, जीवन फेलो !"

0 ~ -

## विलाप

नं नग ने जव सर्वनाश की कथा सुनाई, दुःल-दग्ध घृतराष्ट्र भूप को मूर्च्छा श्राई। जब वे जागे, वही दहन फिर घागे घाया . जिसने मानप-नीर हर्गों का चाप्प चनाया ! ' सुनकर वचन यथार्थ हाय । ये संजय, तेरे , जीवित ही जल रहे भवश सत्र भवयव मेरे। हर्वद्वय धन्त समय मे भेने न्या मुम-मा हतभाग्य विश्व में कोई होगा ह यह भी वनता नहीं, किसीपर दोष घरूँ मैं, नया कहकर .उन पागडु मुतों पर रोप कहूँ मैं ? मेरा ही दुर्भाग्य हाय शिया छीर कहूँ मैं ! जीवित कैमे मृत्यु विना प्रव घौर गहुँ मैं 1 दुर्योघन का द्वेष पायडवीं पर जब देखा . दिन दिन चढ़ने लगा दुराचारों ना लेखा, देखा चारों श्रोर उपस्थित जब भय मैंने . जान लिया या तभी भरत-कुल का च्य मैंने।

भीमसेन को जब घयाह जल डुवा म पाया, नार्गो का विप उसे श्रमृत वन कर जब श्राया , मिंग लेकर जब उठी मूर्ति उसकी फियापाशा , करता कैसे पुत्र-विजय की तव मैं घाशा ? लच लच घन्वी-समच माप-लच विद कर, हुषा घनं नय सिद्ध द्रौपदी का प्रसिद्ध वर 1 जतुग्रह-निर्गत प्रकट हुए पायडव जव ऐसे , करता तव मैं पुत्र-विजय की घ्राशा कैसे 🕻 जच खागडन वन जला, गिरी यद्यपि जल-धारा , भीमसेन ने जरासन्ध को रण में मारा, राजस्य जब हुषा, विश्व का जयस्तम्म जो , जाना था, सब व्यर्थ सुयोधन करे दम्भ जो। जुषा हुषा जब, चपल शकुनि ने छल की ठानी , हुई द्रौपदी पाप-सभा में पानी पानी , धर्मराज ने कुछ न कहा इतने पर भी जब, यही बहुत है, गिरा सुतों पर वज्र न जो तब। पागडन जब श्रज्ञातनास कर चुके रीति से , घौर सन्धि-मन्देश उन्होंने दिया नीति से , दुर्योधन ने तदिप किसीका कहा न माना , निश्चय पूर्वक नाश तभी मैंने था जाना। पाण्डुसुर्तो ने भीष्मदेव की प्रियता पाई , जब स्वमरण्-विधि उन्हें उन्होंने स्वयं बताई, मंग हुई ष्याचार्य द्रोगा की जब रगा-रचना , तब सौ में से कहाँ एक का भी था बचना ?

छ्ला गया जब कर्ण इन्द्र से एक चर्ण में , हर ली उसकी शक्ति घटोत्कच ने जन रण में , तब मैं कैसे भला जीत की श्राशा रखता ? ष्पन्धा भी मै सभी ष्रोर था हार निरस्तता। भीष्म-विदुर-द्रोगादि सभीने सममाया था , पर न एक भी मन्त्र सुतों के मनभाया या। हम उहरे जड़-जीर्ग, हमारी क्या गिनती है. श्रव तो पीछा छोड़ मोह, मेरी विनती है। वरत सुयोधन, तनिक घूमकर इधर निहारो , श्रव भी हित के वचन हमारे कहे विचारो। मिलना तो धव कहाँ, जन्म यदि फिर तुम धारो , तो प्रानुनय है यही, तात, निज शील सुधारो । देने थे तुप जो न सुई के घम भाग भर . तुमको जाना पड़ा घाज सब भूमि त्याग कर। प्रन्त समय तक हाय ! न तुमने हट को छोडा , हित में होता कहीं, न था यह गुगा भी थोडा़। काल चम की चाल भला व.व रुकी कहीं है . देती कोई शक्ति वहाँ पर काम नहीं है। पड़े रहे सच विभव यहीं जैसे के तैसे, चले गये वे जीव मात्र प्राये वे जैसे। हम वृद्धों के कहाँ श्रान सौ सहन सहारे ! हम अन्धों के कहाँ घान घाँलों के तारे? वह प्रताप, वह तेन घौर वह शौर्य कहाँ है ? शेर हमारे लिए काल का कीर्य यहाँ है।" विदुर।दिक ने उन्हें व्यर्थ ही-सा नममाया, जीवन भर की व्याधि, किंटन दो दिन की माया। बोले वे—''हा। घव घ्रमृत्यु में मुफे कीन सुख।'' गांधारी ने कहा—''गये हैं वे ध्रपराद्रमुख। सुनते थे हम उन्हें उन्हींसे, ध्रव न सुनेंगे, पर ध्रपनों में वीर उन्हें चिरकाल चुनेंगे। चलो नाथ, हम करें किया तो उनकी पहले, देखें फिर, यह भूमि भार ध्रपना यदि सह ले।'' सह कर किसी प्रकार शोक की दुस्मह ज्याला, उस देवी ने स्वयं सँमल कर उन्हें सँभाला।

जीवन से उपहसित तिरस्कृत हाय ! मरण से ,
कुरुद्देत्र को चले श्रन्त में वे श्रशरण-से !
करती हाहाकार गईं कुरुकुल - दाराएँ ,
स्म्वित-गिलत प्रलयान्धकार की-सी ताराएँ !
कलाहीन थी कभी न जिनकी चेष्टा कोई ,
मर्यादा भी विकल भाव ने उनकी खोई !

"मुम नृशत को मृत्यु दह दो देव, दया कर," गिरे युधिष्ठिर भान भूल घृतराष्ट्र-पदौं पर। नृप गद्गद् हो गये "धारमघाती मैं होऊँ। हम खन्धों की यष्टि तुम्हीं, तुमको भी खोऊँ?" करुणानल की हाय ! पूर्ण श्राहुति-सी होली, गान्धारी के पैर पकड़ पांचाली वोली— ''हतवरसा मैं योग्य किंकरी श्राज तुम्हारी, दो कुछ भी श्रादेश, देवि, मैं उस पर वारी।' ''तेरे दुख पर बहू, श्राज ईप्या है मुम्कों, मैं तो जठरा, बहुत मोगना होगा तुमको ! देवरानियाँ निरपराधिनी हैं सब तेरी, उन्हें देखियो, यही याचना-श्राज्ञा मेरी।'' श्राचिन्याँ सभी श्रोर छितरा कर छाई, उठीं कहाँ से, श्रान्त दिशाएँ जान न पाई। निज से भी पर-दुःख देखकर स्वयं सवाया, युग पन्नों को एक दूसरे ने सममाया।

कुन्ती से जब मिले युधिष्टिर रोते रोते , "यह कैसा कर्तन्य धम्ब !" बोले सुध स्रोते ! "वत्स, श्रन्य गति न थी, यही सन्तोष व रो तुम , तजो श्रात्म-श्रवसाद, प्रजा के कोप भरो तुम !" विदुर।दिक ने उन्हें व्यर्थ ही-सा नमफाया, जीवन गर की व्याधि, कठिन दो दिन की माया ! बोले वे—''हा! घ्रव घ्रमृत्यु में मुफे कीन सुख!" गाधारी ने कहा—''गये हैं वे ष्रपराद्मुख! सुनते थे हम उन्हें उन्होंसे, ष्यत्र न सुनेंगे, पर ष्रपनों में वीर उन्हें चिरकाल चुनेंगे! चलो नाथ, हम करें किया तो उनकी पहले, देखें फिर, यह भूमि भार घ्रपना यदि सह ले।" सह कर किसी प्रकार शोक की दुस्पह ज्याला, उस देवी ने स्वय सँभल कर उन्हें सँभाला!

जीवन से उपहसित तिरस्कृत हाय ! मरण से ,
कुरु चेत्र को चले घ्रम्त में वे घ्रशरण-से !
करतीं हाहाकार गईं कुरु कुल - दाराएं ,
स्विलित-गिलित प्रलयान्धकार की-सी ताराएँ !
कलाहीन थी कभी न जिनकी चेष्टा कोई ,
मर्यादा भी विकल भाव ने उनकी खोई !

"मुम नृशत को मृत्यु दंड दो देव, दया कर," गिरे युधिष्ठिर मान भूल घृतराष्ट्र-पदीं पर। नृप गद्गद् हो गये "धारमघाती मैं होऊँ! हम धन्घों की यष्टि तुम्हीं, तुमको भी खोऊँ!" करुगानल की हाय ! पूर्ण घ्राहुति-सी होली, गान्वारी के पैर पकड़ पांचाली बोली-''हृतवत्सा में योग्य किंकरी छाज तुम्हारी , दो कुछ भी प्रादेश, देवि, मैं उस पर वारी।" ''तेरे दुख पर बहू, श्राज ईव्यों है मुमकों, में तो जटरा, बहुत भोगना होगा तुमको । देवरानियाँ निर्पराधिनी हैं सब तेरी . उन्हें देखियो, यही याचना-षाज्ञा मेरी।" ष्मार्तध्वनियाँ सभी ष्मोर छितरा कर छाई, उठीं कहाँ से, भ्रान्त दिशाएँ जान न पाईं। निज से भी पर-दुःल देखकर स्वयं सवाया , युग पत्तों को एक दूसरे ने सममाया।

कुन्ती से जब मिले गुिषिष्टर रोते रोते, कुन्ती से जब मिले गुिषष्टिर रोते रोते, ''यह कैसा कर्तव्य ध्रम्व।" बोले सुध खोते। ''वत्स, श्रन्य गित न थी, यही सन्तोष वरो तुम, ''वत्स, श्रात्म-श्रवसाद, प्रजा के कोष भरो तुम।'' तजो श्रात्म-श्रवसाद, प्रजा के कोष भरो तुम।''

## कुरुत्तेत्र

करुगाजनक, ऊजड, विकृत चल-त्रीर्य का यह खेत है , ्षारस्परिक सयाम का परिग्राम यह समवेत है। · रेगाभूमि कौरव-पागडवों की ऐतिहासिक है यही, शोकार्त्त गावारी जिसे श्रीकृष्ण को दिखला रही ! सौ पुत्र जिसके थे, वही धृतराष्ट्र की पर्खीगनी, एकाकिनी है घाज, सुत-मम्पत्ति उसकी है छिनी। ध्यन्तस्तिलिलघन-तुल्य उसके पास ही हरि हैं खडे, दोनों दलों के वीर ज्ञत-विज्ञत-निइत होकर पड़े । ''इस दुर्दशामय हश्य के ही देखने को लोक में , नो मृत्यु के उपरान्त भी डाले रहेगा शोक में , हे देवकीनन्दन, यहाँ वया दिव्यदृष्टि सुमे मिली 🕻 हा । क्या हुई सब षाज जो थी भव्य सृष्टि मुफे मिली ? देखो, दिवाकर-तुरुय जिनका तेज छौर प्रताप था, फैला हुम्रा सर्वत्र ही शशि-सदृश कीर्ति-कलाप था , इस रक्त-कार्रम-मय मही पर सो रहे हैं घान में, हा ! घ्रवन जाने हैं कहाँ सब साज घौर समाज वे !

उपमा सुरों में भी न जिनकी श्रेष्ठ कवियों को मिली , निर्दोप निर्मल कीर्तिरूपा कौमुदी जिनकी खिली, चो थे हमारे ही नहीं, इस विशव के सबसे बड़े, कुरु-वृद्ध भीष्म वही शरों की छाज शय्या पर पड़े ! भृगुराम सम वलघाम ये गुरुदेव द्रोगाचार्य हैं , विख्यात जिनके लोक में भद्भुत छलौकिक कार्य हैं , तनु त्याग कर पाला इन्होंने एक पुत्रस्नेह को , षय जान पड़ता है, ऋषी भी तज रही हैं देह की। पायडव न सुख से सो सके चिरकाल जिसके इतु से , संयाम में जो उदित था दुर्द्ध दुगुना केत से , सुत के सहित वह कर्या भी निश्चल पड़ा है हत हुन्या . चह वीर्य चल, वर्चस्य, गौरव, गर्व सारा गत हुछा। इतभागिनी राधा विषम चाधा व्यथा वह सह रही , वृद्धा लिपट कर कर्ण-शव से विलख क्या क्या कह रही-'हा वत्स ! मेरे दूध का यह मूल्य मुमको दे गया, मेरे जने थे जो, उन्हें भी संग घपने ले गया। नम तेज तेरा सह न पाई जन्मदात्री धाप ही, गोगे न क्यों ममतामयी यह दीन घात्री ताप ही। राधेय, मरगाभाव में दुर्लभ मुभे विश्राम है, तूने धमर जो कर दिया निज संग मेरा नाम है।" सारे धनर्थों का शकुनि को जानती थी मूल में , पर पान उसकी भी दशा पर पा रही हूँ खूल मैं। घेरे उसे हैं काक कितने, ध्वस्त पंजर-जाल है, चलता न कोई छल न वल भाता यहाँ जब काल है।

निज पुत्र-पौत्र-विहीन यह मैं शोच किम जिमका करूँ ? मिलती नहीं है माँगने से मृत्यु मी, नो मैं मस्दा देता जिन्हें कर था सतत नृप-गण् विनय से नत हुन्ना , नीती हुई मैं देखती हूँ निज सुर्तो की हत हुथा। ुं उस टौर दुःशासन-हृदय का भीम ने शोणित पिया, हा । द्रौपदी के दुःख का प्रतिशोध दानव-सा लिया। क्या पागडवों को शाप देकर पिंड भी खोऊँ हरे ! नीते रहें नो रह गये, जो मर चुने हैं सो मरे। ये पुष्प-शय्या-शायिनी शर्-भूमि में सुकुमारियाँ, निज केश खोले रो रही हैं भरत-कुल की नारियाँ। सुत-पीत-पिता-स्रातादि-विषयक शोक है नो सृष्टि में प्रत्यत्त-से वे सब यहाँ पर प्यारहे हैं दृष्टि में। गोविन्द, विधवा देल कर भी पुत्रवधुर्श्रों को यहाँ, इस देह में ष्यटके न जानें प्राया मेरे हैं कहाँ। श्रुति, शास्त्र श्रौर पुराण्-वाणी यदि ष्रसत्य नहीं कभी , तो सत्य ही सुत शुर मेरे स्वर्ग में होंगे सभी 1 यह सौ सुतों के मध्य मेरी एक मात्र मनोहरी, प्यारी सुता थी दुःशला, जीती हुई घ्रव है मरी । गृधादिकों से सिर-रहित पति-देह-रचा कर रही, चिंगा भर व्यथा को भूल कर रचार्थ मन में डर रही। ये कोमलागी रानियाँ मानी सुयोधन की हरे, किस भाँति कन्दन कर रहीं पति के पदों पर सिर घरे। पति-शोक-सह सुत-शोक भी ये पा रहीं भति घोर हा , फटता नहीं घाब भी हरे, यह हृदय कुलिश-कठोर हा ! गोविन्द, सममाती रही मैं इस सुयोधन को सदा, 'सुत,सम्पदा के ज्ञोभ से तू मत बुला यह घापदा।' पर निज गदा के गर्व से मेरी गिरा मानी नहीं, मिवतव्यता की गति किसीने है कभी जानी नहीं। वेटा सुयोधन, ध्यान रखते जो वडों की बात का, तो देखना पड़ता न यह दुर्दिन हमें प्रिभावत का ! वह दर्प श्रीर प्रभाव सारा ध्रब तुम्हारा है कहाँ, मस्मावशेष कृशानु-सम तुम दीख पड़ते हो यहाँ। म्या तुम श्रकेले ही गये, सब कुछ हमारा ले गये, माँ-बाप की भी क्यों न तुम निज संग नौका खे गये। हम दीन श्रन्धों पर तुम्हें कुछ भी दया श्राई नहीं, मावज्ञ थे तुन, क्यों तुम्हें सद्भावना भाई नहीं। गोविन्द, तुग जो कह रहे हो, मैं न यों रोदन करूँ, पर हाय ! घ्रव क्या सोच कर मैं चित्त में घीरज घहूँ ! वाहसल्य के वश था निन्होंने कुछ न पुत्रों से कहा . है सोच सर्वाविक मुफे निज वृद्ध पति का ही हहा ! निश्चय युधिष्ठिर पुत्र-सम सेवा करॅमे सर्वदा , नाना उपायों से हमारा दुख हरेंगे सर्वदा। पर वासुदेव, ऋशानु सम यह शोक हम कैसे सह र सोचो तुम्हों, किस गाँति हृतसर्वस्य होकर हम रहें ? पूर्योन्दु-से जिनके सिरों पर शुअ शोभित इन ये, सेवक श्रपेनाधिक जिन्हें करते सुखी सर्वत्र थे। यह एघ-नर्जों की उन्हीं पर धान दाया हो रही, ष्याता-नहीं जो ध्यान में भी काल दिखलाता नहीं।

निज पुत्र-पौत्र-विहीन यह मैं शोच किम किमका करूँ? मिलती नहीं है माँगने से मृत्यु मी, नो मैं महरूँ। देता जिन्हें कर था सतत नृप-गण् विनय से नत हुन्ना , नीती हुई मैं देखती हूँ निज सुर्तो को हत हुणा। ुं उस टौर दुःशासन-हृदय का भीम ने शोणित पिया, हा ! द्रौपदी के दुःख का प्रतिशोध दानव-सा लिया । क्या पायडवों को शाप देकर पिंड भी खोऊँ हरे। जीते रहें नो रह गये, जो मर चुके हैं सो मरे। ये पुष्प-शय्या-शायिनी शर-भूमि में सुकुमारियाँ, निज केश खोले रो रही हैं भरत-कुल की नारियाँ। सुत-पीत-पिता-स्रातादि-विषयक शोक है नो सृष्टि में , प्रत्यत्त-से वे सब यहाँ पर धारहं हैं हिष्ट में। गोविन्द, विधवा देख कर भी पुत्रवधुर्श्रों को यहाँ, इस देह में ष्यटके न जानें प्राग्। मेरे हैं कहाँ है श्रृति, शास्त्र श्रौर पुराण-नाणी यदि ष्रसत्य नहीं कभी , तो सत्य ही सुत शुर मेरे स्वर्ग में होंगे सभी । यह सी मुतों के मध्य मेरी एक मात्र मनोहरी, प्यारी सुता थी दुःशला, नीती हुई घव है मरी। ग्रधादिकों से सिर-रिहत पति-देह-रचा कर रही , चार्या भर व्यथा को भूल कर रचार्थ मन में डर रही। ये कोमलागी रानियाँ मानी सुयोधन की हरें , किस भाँति कन्दन कर रहीं पति के पदों पर सिर घरे। पति-शोक-सह सुत-शोक भी ये पा रहीं भति घोर हा , फटता नहीं घव भी हरे, यह हृदय कुलिश-कडोर हा !

#### अन्त

समय बीतता ही है, हम सव जैसे उसे विताएँ,
किया गया संस्कार शर्नों का जली श्रसंख्य चिताएँ।
धम्बर वो भी दग्ध न कर दें जगती की ज्वालाएँ,
भूम-धुन्प में सजललोचनी दहलीं दिव-वालाएँ।

कुरु-बधुषों की तपन थाग भी मेल न सकी सवाई, , उन सितश्रों ने जल-समाधि में पितयों की गित पाई।

-स्थूल देह की प्रिम-दान फिर सूदम देह की पानी,

उस श्रवसर पर धर्मराज से बोशी दुन्ती रानी।

'वहम, कर्णा को भी श्रंजिल दो, निज श्रवज के नाते।'

गिर ही पडते धार्च युधिष्ठर यदि न समाले जाते।

'हाय धम्व। पहले न कहा क्यों तो यह सब द्यों होता।

श्रव जाना, क्यों उसे देख मैं या स्वस्थिरता खोता।

इतनी घड़ी बात भी मन में कैसे पचा सकी तुम ?

ऐमे सुत की भी कुछ ममता जननि, न घचा सकी तुम।" किवल इमे फुरु-वंश का ही नाश कहना भूल है , केशव, हुषा इस युद्ध में यह देश नष्ट समूल है । कुछ कौरवों की घोर से, कुछ पायडवों की घोर से, हत हो गये हैं वीर सारे ज्ञात्र-धर्म कठोर से। िषया देखती है छाज मेरी हिए यह पटमेदिनी, नर-रक्त पोकर राष्ट्रसी-सी सो रही है मेदिनी ! मैं मानती हूँ दुरित-पूरित वन्धु-वैर-विरोध या , पर हाय ! क्या धन्याय का घन्याय ही प्रतिशोध या ! मैं जान लेती थी सुतों को स्पर्श करके गात्र से , देखे विना पहचान लेती घलग घाहट मात्र से 1 मेरे तिमिर में किन्तु धन्न क्या शेष प्राहट मी बची, फिर भी त्रलय से भी भयंकर हृदय में हलचल मची ! तुम रोकते तो रोक सकते सहज दुष्कर कायड को , पर फूटना ही था हमारे भाग्य के इप भागड की । कुरुकुल सरीखा वृष्णि-कुल भी लड़ परस्पर नष्ट हो , तो पूछती हूँ, इन्ण, क्या तुमको न इससे कए हो ?" सहसा जनार्दन हॅंस पडे सुनकर सती की वात को , "हे देवि, नो तुमने कहा, सममो घटित उस घात को I मेरे समय के साथ मेरा कार्य पूर्याप्राय है, पर एक धीरन ही तुम्हारे शोक का सदुपाय है।" ' 'वया कह गई मैं हाय ! मेरा दोष देव, चमा करो , मुम दुः लिनी हत बुद्धि का अपराध मत मन में घरो।" सिर पीट घपना घस्थिरा प्रमु के पर्दों में गिर पड़ी , दो सान्त्वना उसको उन्होंने, की क्रपा-करुगा बढ़ी।

#### अन्त

समय बीतता ही है, हम सब जैसे उसे विताएँ,
किया गया संस्कार शर्मों का जली श्रसंख्य चिताएँ।
श्रम्बर को भी दम्घ न कर दें जगती की ज्यालाएँ,
पूम-धुन्य में सजललोचनी दहलीं दिय-यालाएँ।

कुरु-बधुषों की तपन थाग भी मेल न सकी सवाई, जन सितथों ने जल-समाधि में पितथों की गित पाई। स्थूल देह को प्रिय्न-दान फिर सूदम देह को पानी, उस व्यवसर पर धर्मरान से बोली कुन्ती रानी। ''वरम, कर्ग को भी थंजिल दो, निन श्रम्य के नाते।' गिर ही पड़ते श्रात्तं युधिष्टिर यदि न समाले जाते। ''हाय थम्ब! पहले न कहा क्यों तो यह सब क्यों होता? ध्य जाना, क्यों उसे देस मैं था स्वस्थिरता खोता। इतनी वड़ी बात भी मन में कैसे पचा सकी तुम ?' ऐसे सुत की भी कुछ ममता जनिन, न बचा सकी तुम !''

चय म्रार्त

''जननी न थी हाय ! हननी थी उसकी मैं हत्यारी , कहीं तुम्हें भी विल न बना दे प्रस् तुम्हारी प्यारी ।''

वन जाने से रुके वृद्ध नृप देख युधिष्ठर-वाघा ,

बीर युविष्ठिर ने ज्यों त्यों कर धर्म-कर्म सब साधा ।

विज राज्याभिषेक-जल उनकी भिगो गया रोदन-सा ,

विंचा स्वर्ययन पाठ उसीका धाकुल ध्रनुमोदन-सा !

तन से सिंहासन पर, मन से वन में भूप विराजे ,

लगे सुखोत्तर शान्ति - सहगमन - वेला के - से वाजे ।

हिर से कहा उन्होंने—''जिससे हारा ध्रर्जुन जीता ,

देव, सुना दो इस जन को भी एक वार निज गीता ।"

प्रमु सुसकाये, बोले—''पहले उस समाधि में धाऊँ ,

तस न तात, मैं उसी गिरा में फिर निज गीत सुनाऊँ ।

स्त्रयं सुज्ञ तुम, धाज न हो, कल सँभलोगे निज बल से ,

स्त्रां सुज्ञ तुम, धाज न हो, कल सँभलोगे निज बल से ,

स्त्रां सुज्ञ तुम, धाज न हो, कल सँभलोगे निज बल से ।"

ष्यपने ज्ञान-विधान भीष्म ने कृष्ण-क्रपा से लोले , ध्रमराज को विविध बोध-धन देकर ने फिर बोले । "'स्रु' कहो वा 'दुः'ख तो शून्य है यह है मेरा कहना , दूम सुख धौर दुःख दोनों के जपर उठकर रहना।" किन्तु पितामह के प्रयाण पर उनकी शय्या के शर , ध्रमुमन करने लगे युधिष्ठिर रोम रोम में खरतर।

उन्हें पुनःस्थापित कर प्रमु ने वारंवार प्रवोधा 🕠 ''तात, शाक को भी जीतो अब तुम जगती के जोधा। चाहर से भी बढ़े विपत्ती छपने ही भीतर हैं, उन पर वही विजय पाते, जो धारमनिरी चक्क नर हैं।" ''वही दृष्टि पाऊँ मैं तुमसे'' यह कह उठे युधिष्टर , भूमि-मार से नहीं, विनय से नम्र हुम्रा उनका सिर 1 धस्थिर मन को भाप उन्होंने जैसे तैमे रोका , थ्रपने से भी पूर्व प्रना को प्रपने में धनलोका। धरवमेध-विधि-हेतु जनों पर कोई कर न लगाया , सनन करा कर वसुधा से ही विपुक्त रत्न धन पाया 1 जना उत्तरा ने भी सुत, पर हुमा परिचित मृत-सा , द्रोग्यतनय का शाप शौरि ने दूर किया दुष्कृत-सा 1 हरा हो गया कुल का खंकुर, भरा हर्ष घर-वाहर, गये यज्ञ-हय के रक्तक वन प्रजीन-से नर-नाहर।

वीर-हीन कव वसुन्वरा है, धन्नय जननी जगती, एक हाट के उठने पर क्या नहीं दूसरी लगती। कर न दिया सीधे त्रिगर्त्त के नृपति सूर्यवर्मा ने, आग्वयोतिष के वजदत्त - हे महज श्रूरकर्मा ने। लो न सका पितृ-वैर युद्ध कर सिन्धुराज का वेटा, लो उस धातुर ने धपने को धाप मृत्यु से मेटा! जिये दुन्धमुख पौत्र दुःशला पार्थ-निकट जब धाई, बोल उठे वे—"हाय घहिन!" वह बोल उठी "हा भाई।"

पर नीलध्वन-सुत प्रवीर नव ज्मा उनमे रण में , भौर वश्यता मानी चृप ने जीवन-घन-रत्त्रण् में , तव मृतवरता रानी पति की धवगति से यों ऊची, चोभ-शोक-श्रपमान न सह कर गंगा में जा हूबी । पुत्र बम्नुवाहन मिणापुर में भिला पार्थ से नत हो , ''चिरंजीव,''-बोले वे-' तेरा ज्ञात्र धर्म प्रज्ञत हो। होकर भी मैं पिता छान प्रतिपन्नी होकर छाया , भ्रुफासे भी यों हार मानना क्यों तेरे मन माया ?" पहाँ उलूपी नाग प्रता भी उन्हीं दिनों प्याई थी, चित्रांगदा सरीखी ही स्थिति उसने भी पाई थी। षोली वह ''यदि ऐसा है तो धरस, नहीं निर्वल तू, पीत पिता को भी निज गुगा से, ले ले यश प्रविचल तू।" पिता-पुत्र का युद्ध विलक्त्या हुमा दो महीं ऐसा , दोनों मूर्व्छित हुए धन्त में कर जैसे को तैसा। सुत तो उठ बैठा सचेत हो, रहा धचेत पिता ही, यरन न करती कहीं उलूपी जाती चुनी चिता ही ! भपना ही धारमा था यह तो, भ्रन्य कौन जय पाता , चो भी जहाँ लडा प्रर्जुन से हार हुन्ना कर-राता।

हुष्मा यथाविषि यज्ञ, दान ने पाई परम रुचिरता, दीखा सहसा एक नकुल मख-भूमि सूँघता फिरता। उत्सुक घर्मराज ने पूछा-''यह क्या खोज रहा है।'' ज्यासदेव ने बड़े भाव से वह वृत्तान्त कहा है। ' कुरुचेत्र में एक विप्रकुल उंच्छ - वृत्ति - भोगी या , द्विज गृहस्य होने पर भी प्रति तपोनिष्ठ योगी था। एक वार सूखा पड़ने से संकट के घन छाये, वई दिनों के धानाहार पर कुछ यव ही घर धारे। विता-पुत्र में, सास-वहू में वेंटा सक्तु जैसे ही, एक बुभुक्ति घतिथि घषानक घा पहुँचा वैसे ही। सन्त्रह धपना घंश सभीने पहलं देना चाहा, हुमा सभीका धन्न धतिथि के जठरानल में स्वाहा। मिला परमपद उन चारों को धर्म-परीचा देकर . सोज रहा उस सक्तु-यज्ञ का गन्ध नकुल रस लेकर !" सन्न युधिष्टिर हुए, उन्हें ज्यों जड़ता ने धा घेरा, सँमन उन्होंने कहा-''तुच्छ है यज़दान सब मेरा। किन्तु राज्य में मेरे कोई मरे न वैसे भूला, यदि सब धोर जलाशय हों तो पड़े कहीं ध्यों सूखा। रहें किसान ध्वर्षण में भी भूमि जोतते-बोते, पत्तं उच उद्यान देश में प्रति वर्षेषा भी होते। धाप दुःख धनुभवी उन्होंने सवको सुखी वनाया . मन मे प्रवाजनों ने उनका जयजयकार मनाया।

ष्रभ्य तात से पूछ कार्य कर श्रेय उन्हें देते वे , पीत्र परिचित के समान ही सतत उन्हें सेते वे । हुए वृद्ध दंपति वन के ही पन्त समय श्रिमिलापी , म.र्ग सींचते-से शाँखों से मौन रहे मृदु मापी । संजय-विदुर-सहित कुन्ती भी उनके साथ चली जय, दुगुनी होकर मातृ-विरह की वाधा उन्हें खली तय। ''माँ, क्यों युद्ध कराया, यदि यां तुमको भी जाना था। ''वेटा, निज कर्तन्य उसीमें तच मैंने माना था। ख्रव मेरा कर्तन्य यही है, जिसको मैं करती हूँ, जेट-जिटानी का सेवा-त्रत नत सिर पर घरती हूँ। तुम भी स्वकर्तन्य पालन कर करो लोक का लालन, कातराश्रुषों से न करो यों मेरा पद-प्रचालन।" युरुजन के वन-गमन पूर्व ही घर ध्रागई उदासी, ''गये शेष पुरखे भी ध्रयने।" विलखे सब पुरवासी।

श्रागे का संवाद धौर भी था भुजग-सा काला, मगड़ परस्पर लड कर जूमा वृष्णि-वश मतवाला। गये कृष्ण निज धाम राम-सह कर सवरण स्वलीला, स्तन्त्र पागडवों के वदनों का वर्ग पड गया पीला। सँभले सहसा स्वयं युधिष्ठर दृढनिश्चयी सरीखे, वैसे कभी न दीखे थे वे जैसे उम दिन दीखे। एक वार वे सिहर सभीको लगे स्वयं सममाने, धार्जन मेजे गये द्वारका खी - बचों को लाने। उनको लेकर लौटे जब वे हिर के विना धाकेले, हत-से होकर पथ में दारुण दुःल उन्होंने मेले। एकलव्य के जातिवन्धु जुड धकरमात धा दूटे, धन ही नहीं, उन्होंने उनसे रिचत जन भी लूटे।

-नारायण से बिछुड़े नर के भाग्य सर्वथा फूटे, धन्नि धनंजय उस सकट से ज्यों त्यों करके छूटे।

-तव युयुत्सु को सींप हस्तिनापुरी परिचित को भी , ष्मनुन घौर ऋष्या युत होकर सवमें घरत घलोभी। शेष एक हरि-पौत्र वज्र को इन्द्रप्रस्थित कर , वचन सुभद्रा से यों वोले धर्मरान कुल-हितकर। "दो दो पौत्रों के पालन का भद्रे, भार तुमे है, पपने दुःख देखने का भ्रव क्या भ्रधिकार तुमे है ? नहीं उत्तरा की ही, मेरी घरती की धात्री तू, रह, सह हरि की वहिन, प्रसव-सा नवभव-निर्मात्री तू।" क्या कह सकी सुमद्रा उनसे पड़ श्रचेत पद छु कर , पर्जुन नीची दृष्टि उठाकर लगे देखने ऊपर। नर घर छोड़ निकल जाता है, नारी घुटती रहती, -क्रजा भय-विपाद की मारी दुखियारी सब सहती। क्रप को कुलाचार्यता देकर घाहर होते होते , सुना पायडवों ने, कहती थी वह यों रोते रोते ।-"मैं सबकी धात्री, मेरा भी कोई धाता-त्राता ! ष्यगति घमद्रा को जगती में तून भूल भी प्राता !"

# स्वर्गारोहगा

भय-विभव-भरे गृह से निरपृह, निज धर्म-कर्म कर मले मले, सम्पूर्ण प्रपंचों से ऊपर उठ पाँच पंच ये कहाँ चले रि रख एक शान्त रस प्रन्तस में विष-सा विषयों को त्याग चले, दुःसों से लड़कर शूर-सदृश, सुख के स्वप्नों से नाग चले। बल से भूमगडल-जय करके ये स्वर्ग-विजय के हेत चले , तर सर्वे घन्य भी भव - सागर, रच अपल शील के सेत पले। धर्मराज्य-सस्थापन कर , उद्यापन कर सब छोड चले, उद्योगों के ये घाश्रय-से

सब भोगों से मुहँ मोड चले।

जो रत्न जिंदत-से थे तन में , ये तृग्र-सा उन्हें उखाड़ चले , बाहर ही बल्कल धरे नहीं, भीतर से राजस भाड़ चले। पा छोड सभी क्या श्री इनको , ये निकल न जार्ने घेरे से, वह प्रमा - मंडलस्थिता इन्हें देती जाती है फेरे - से ! च्याभंगुरता से रूडे - से ! ये किसे मनाते जाते हैं ? ये मार्ग बनाते श्राये थे, म्रव उसे जनाते जाते हैं। इनके हढ़ चरण-चिह्न अपने माथे पर पय है लिखा रहा, निज का, निज भावी पथिकों का, वह भाग्य ख़ुला-सा दिला रहा। नव नीवन-तुरुय मरण् को भी वढ यथा समय ये लेते हैं . विभ का वात्तविह जान उसे ष्यातिथ्य - मान सच देते हैं। डरने हैं,-जिनमें चोर दिया . इनको सब घोर घगय ही है. ज्ञानी, इतकर्मी, भक्त सभी ये जहाँ जाँग जग - जय ही है।

निस्तार समम शर्खों को भी

कर चले विसर्जित ये जल में।

पर हाय। मनुष्यों ने उनको

क्या जाने दिया रसातल में।

उनके प्रनर्थ के चिन्तन पर

कम चतुर जनों का चित्त गया।

हो रहा प्रर्थ-मिल ले लेकर

उनका विकास ही निस्य नया।

सहचरी हो रही है इनकी

यह कौन मुक्ति-सी मूर्तिमती है

इन साधु-शिरोमिया पितर्थों की

सची साध्नी प्रमुरूप सती।

इन युधिष्ठिरों को लुमा सकी

क्या शृद्धराज्य की सत्ता है।

वन चली याज्ञसेनी पीछे

उसकी प्रस्पक्ष महत्ता है।

हो रही उच्चता प्राप्त स्वयं

इस हिमिगिरि से भी पाज इन्हें।

जिल्लोक रहा नगराज इन्हें।

षाध्यारिमकता के घ्रॉगन में ध्यव कौन नहीं धंगी इनका? इंगित-भंगी से स्वीकृत - सा है सारमेय संगी इनका नीचे प्रवनी, जपर धम्बर, ष्पव इन्हे मध्य पथ वढ़ा रहा , गिरिराज उठाकर गोदी में मानो कन्धों पर 'वढ़ा रहा ! लेकर समाधि, जम कर जल भी ष्यविचलता से सलग्न हुषा, दिधकाँदी का उत्सव करके हिम - शेल उसीमें मझ हुआ ! पट पकड़ माड़ियों रोक इन्हें संस्पर्श - सुरस चलती जाती, पर वसन रहे, तनु-मोह न लख कुछ घभिज्ञान रखती जाती। जगती प्रतीव ठंढी साँसँ इनके वियोग में भरती है, भ्रपनी माया इनमें न निरख काया भी बॉप सिहरती है! रुक कहा युधिष्ठर ने- "कृप्यो , तुम रवेत हो रही हो जैसे, ष्ययना उदार गिरिराज तुम्हें निज रौप्य नहीं देता कैसे ? घव हम सुमेरु की सीमा में ष्या गये साध्वि, जो सोने का।" ''तो नाथ, ष्रागया मेरा भी यह समय शान्ति मय सोने का ! मैं भारयवती, सन मिला मुफे, मेरा कुछ कहीं नहीं छूटा इ घपना प्रवाल - पंचक भी मैं ले चली, यहाँ जो था फूटा। फिर भी प्रिय पुरायभूमि मेरी मेरे समृति - तन्तु न तोहेगी, यइ कौन कहे रोकर-गाकर कच कहाँ मुभे वह छोडेगी। यह - यही - एक इच्छा मेरी-पंचत्व प्राप्त करके प्यारे ! में एकात्मा से भज़ें तुम्हें , रल तुल्य रूप न्यारे न्यारे। द्यम किन्तु न रुको, बढो धारो, जो कहे, जगत मुमको कहले; मैं गिरती हूँ, यह गिरी प्रमो , पर पहुँचूँगी तुमसे पहले !"

11/16/4

''त्रम नहीं, गिरी घर्जुन के प्रति यह पन्पातिता मेरी ही।" चल पड़े युधिष्ठिर यन्त्र-सहशा, ष्यनुजों को लगी घँषेरी ही। बोले सहदेव तनिक चलकर हे श्रार्थ, धचल श्रव गात हुश्रा मैं गिरा, द्रौपदी-विना मुफे मानों यह पत्ताघात हुमा।" -रुककर न युधिष्टिर ने, उनसे चलते चलते वम यही कहा-''तुम नहीं, गिरा तुममें मेरा रूपामिमान जो उठा रहा।" कुछ षागे कहा नुकुल ने यों ''गिरता हूँ घ्रव मैं घवश निरा।'' सुन कहा युधिष्टिर ने ''तुम में मेरी मति-गति का गर्व गिरा।" श्रागे चल गिरे घनंनय मी , ''श्रव घोर नहीं उठता पद ही।'' ''तुम नहीं गिरे, मड़ गिरा यहाँ तुमर्ने मेरा मानी मद ही।" बोले गिर भीम धन्त में यों— ''हे घार्य, यहाँ मैं भी दृटा।'' ''तुम छ्टे नहीं तुम्हारे गिस मेरा प्रौदत्य यहाँ छूटा।" ख़ुल गये सभी वन्घन मानों , षय घाप घाप वे व्यक्त हुए, भौतिकता के सच भाव स्वयं ष्याध्यारिमकता से त्यक्त हुए। उस विपम दशा में पढ़कर भी क्या ही सिंहप्ण थे वे विनयी , निकले उनके-से पुरुप वही नो हुए घन्त में प्रकृतिजयी l उन्मुक्त जीव-से वे सुकृती स्वच्छन्द, स्वस्थ धव दील पडे, उनकी गति देख सुवर्गा-शिखिर रह गये जहाँ के तहाँ खड़े। जिन धानुजों को ही देस सदा मानों सनीव थे जो जग में . कैसे वे ऐसे छोड उन्हें वढ़ गये परम दुर्गम मग में ? नो जाप मुक्ति-पथ-गामी हैं, चाहें भपनों की मुक्तिन क्यों। हो निन्हें मोह - ममता - माया . मानें वे इसे श्रयुक्ति न क्यों। लगते थे जो सशंक-से, वे ये हढ़ निश्चयी घ्रचल ध्यानी , निज्ञासु - रूप में रहकर भी निश्चिन्त गूढ तत्रज्ञानी । या जिन्हें द्वेष, उनके प्रति भी उन सत्तम को कुछ द्रोह न था, या जिन्हें प्रेम, जो प्यारे थे, उनपर भी उनमें मोह न था। 'जो होना है सो हुआ करे, मेरे प्रधीन मेरा पथ है, माने वह बाधा - विष्न कहाँ, जिसका घनिरुद मनोरथ है। नो ये शरीर रहते मेरे, धव धारम-रूप धविभिन हुए, माना, शरीर भी ष्रानुपम थे, पर छूट छाप वे छित हुए। भार्या-प्राता सब छूट गये , घ्रव देह, स्वयं तेरी वारी, तू भी घव मेरा मोह न कर, जाऊँ मैं तेरी विलहारी ! सुल-दुःलों में है साथ दिया तृने समान ही सत्वों से, क्या कहूँ घौर मैं, मिल तू भी ग्रपने उदारतम तत्वीं से। मव तुमते जो था मुभे मिला, में दुमको लौटा चला सभी, जब चाहे तू ही भूज मुफे, में दुमको भूलूँगा न कमी। यदि फिर भी घाना पडा मुभे तो पाऊँगा क्या वृद्ध तुमे ! करता जावेगा काल स्वयं नित नूतन श्रौर समृद्ध तुमे। संसार, मुफे घव घाना दे, धावेंगे नये धतियि तेरे, उनके स्वागत के घर्य सदा सद्भाव रहेंगे ही मेरे। हम नहीं कर सके जो साघन, वह सिद्र करे घगली पीढ़ी; बढता रह तू इस भाँति सदा, चढता रह नित्य नई सीद़ी । जाने वालों की जीत वहीं षाने वार्लो से हार जहाँ, घ्रन्यथा हमारा गौरव जो, वह सन्तानों का भार यहाँ।

कुछ घौर नहीं, घव मैं ही मैं, इस 'मैं' को भी किसको सौंपूँ १ पर वोफ न हो उसको मेरा, घपने को मैं निसको सौंपूँ १ कहता है भहा। भहं, तूषया, 'कुछ ऐसा खेल न खेलूँ क्यों , जो समे ले सके धपने में, उसको मैं छाप न ले लूँ क्यों। हे नारायगा, क्या घौर कहूँ, तू निन नर मात्र मुमे रखना इ क्या नहीं एक मे दो घन्छे, लीला-रस रहे जहाँ चलना ? चुमा जाने में वह ज्योति कहीं ? क्या तुमे देखने से भागूँ ? मैं चिरस्नेह से उनल उट्टूं , जलकर भी जहाँ तहाँ जार्गू। पर घव भी मैं निश्चिनत नहीं, जब छूट गये घोडे-हाथी, यह पूँछ हिला कर उद्युक्त उद्युक्त धरता है मुभे शुनक साथी। नगती में जात नहाँ जो हों, रस लेकर फूलें घोर फलें ; पर धपनी यात्रा शेप धाभी . था संगी, घाने चले चले।"

सहसा 'जय भारत !' शब्द हुन्ना , नम से फूर्लो की वृष्टि हुई , स्वर्गीय गन्ध गमका, ऋतु में सुरपृश्य भाव की सृष्टि हुई। देखें जब तक उन्मुख होकर कुछ चौंक कृती कुन्तीनन्दन, तब तक समीप धा रुका स्वरित सुस्वरित शचीपति का स्यन्दन। यातिल ने कहा-''चलें श्रीमन्, सुर करें धापका श्रभिनन्दन।" ''मैं घनुगृहीत'' नत हुए नृपति , ''यदि करूँ यथा उनका वन्दन। 'वल भाई।' मातलि चौंक पडा--''कुत्ता भी साथ चलेगा क्या? इस रथ का यह घपमान स्वयं नृप को भी नहीं खलेगा क्या ?" ''खलता श्रवश्य, होता यदि मैं रूपानुरूप फोकाचारी , भौतिक सीमाऍ भद्र, स्वयं ष्यव छूट गईं मेरी सारी। हुम जास्रो, मेरा भाग्य नहीं , नो मैं सुदेव-दर्शन पाऊँ, शरणागत, भनुनाधिक सहचर यह रवान छोड़ क्योंकर जाऊँ ।" ''नय जय भारत !' मैं धर्म वही ,
तुम पुनरुत्तीर्ग हुए, जाछो !''
वह कुत्ता श्रन्तर्ज्ञान हुश्रा
कह—''तात योग्य निज पद पाछो !''
''मैं श्रनुग्रहीत !' कह धर्मात्मज
सानन्द स्यन्दानासीन हुए ,
भारत श्रव भारत मात्र न थे ,
ऊँचे उठ सार्वजनीन हुए !

"जय पृथिवीपुत्र, जयित भारत ,
जय जय श्रजातशत्रो, स्वागत ।"
सादर देवों से लिये गये
स्वर्गप्रतिष्ठ वे निष्ठा-नत ।
नार्ची सुरांगनाएँ गाकर—
'क्या ऊर्घ्वगामिनी घारा है ।
हे वसुन्धरा के घन, श्राश्रो ,
सुरपुर भी कीत तुम्हारा है ।"
''कुछ कहो भद्र ,' सुन सुरपित से
वे वोसे—''सय कुछ यना यहाँ ,
जो रहा जन्म भर रूडा ही ,
यह दुर्योधन भी मना यहाँ ।

धर तात. भ्रमरपुर में भी हा ! क्या रहे मर्त्य तनु की तृष्णा ! चाज़ा हो तो मैं मिलूँ स्वयं जाकर हैं नहाँ घनुन-ऋष्या।" लिजत-से हुए त्वरा पर वे, हॅंस वासव ने घादेश दिया, द्रुत देवदूत ले चला उन्हें कह-"मैंने तो यह क्लेश किया ।" वे ''नहीं नहीं ' कहते कहते रुक गये घचानक हतमति-से, चिस्मित भी हुए व्यथित भी वे प्रपनी घचिन्त्य-सी उस गति से। ''वह घमृतार्याव, यह गरलोद्भव ! हे दैव, यहाँ भी यह छलना 🕻 चिर जीवन ही श्रभिशाप वहाँ मरने के विना जहाँ जलना ! है दूत, देख कर पाया हूँ जिस भ्रमरपुरी का गौरव मैं , यह देख रहा हूँ सचमुच नया उसके समीप ही रौरव में ! प्रत्येक स्वर्ग के साथ नरक क्या पावश्यक प्रनिवार्य प्रहे । ये उभय परस्पर पूरक हैं ष्यया दूरक, यह कौन कहे ?

उस कुरुचेत्र का नर - कुंनर वह प्रश्वत्थामा तरा तभी, पर मेरे मृषा-कथन का वया यह मयन-दग्रह या शेप प्रभी ? घन्छा है, वह भय-कम्प मिटे इस धन्घतमस की ऊमस में मेरी घपनी ही हिष्ट नहीं रह गई किन्तु मेरे बस में। श्रव सुमें दीसते हैं, उहते न्यालों से **चिलरे** वाल वटे, ये सड़े-गले चलते फिरते कंकाल कराल, कपाल फटे! लगता है, एक दगड में ही यह एक कलप मैंने मोगा. रह सायँ सायँ । कह, धन्त कहाँ इस भायेँ भायेँ का कच होगा ! हे पयप्रदर्शक, धन्य तुम्ही, पर पमर नहीं मेरा चोला !" "बाहे तो लौट चलें श्रीमन्।" हैंसता - सा देवदूत बोला। सुन पड़े करुण चीरकार तभी-"हा धर्मराज । मामो, मामो , मूले भटके षागये यहाँ, तो दया करो, दुक रुक वामो।

नो लगा तुम्हारा वायु हमें इससे हमको विश्रान्ति मिली, हम दले - जले - से नाते थे. त्रमसे हम सचको शान्ति पिली। हे श्रनुज रुको, हे नाथ रुको , हे धमन रुको, दया करके, हम प्रधिक न रोकेंगे तुमको , , पर जिये श्राज मानो मरके।" रुक खड़े होगये वे सहृदय-"लो टहरा मैं, तुम शान्त रहो , तुम नहीं दीखने, भाग्य यही, पर कौन स्वजन हो, कही घही !" ''हम कर्या, द्रौपदी, भीमार्ज्जन, हम नकुल घौर सहदेव सभी , हे तात, हर्मे पया घाशा थी, हम देख सकेंगे तुम्हें कभी 🔭 सुन सन्न हुए वे दया-द्रवित , जी भर घाया, भर उठा गला, ''तष सुक्तती रहा सुयोघन ही।' ष्पानन से यही वचन निकला। ''वे देखें सुनै, सुकृति हैं जो वह नृत्य-गान निज मनमाना , कर सक्टूँ दैव, कुछ मृदु ही मैं यह तीव्र तहपना - चिल्लाना ।

मेरा मन मुभसे पूछ रहा— चिह नरक पार कर जाश्रोगे, पर कहो, कौन-कितने हैं वे, तुम जिन्हें तार तर जाधोगे? हो नाय न दम्ध, मुमे भय है, दिव इसी दाह से दरक कहीं! यदि यह सडाँच फैली घागे तो न हो स्वर्ग भी नरक कहीं। हे दृत ।" सँभल कर बोले वे-''जाधो तुम, यहीं रहूँगा मैं ; इन घारमीयों के साथ सदा स्वर्गाचिक नरक सहुँगा मैं। जाकर सुरेन्द्र की तुम मेरे सादर सौ धन्यवाद देना, **बहना, मैं हूँ सन्तुष्ट यहीं**, मुमको वह स्वर्ग नहीं लेन। ।"

''ये तुम त्रिवार उत्तीर्ग हुए , जय जय जय मारत !'' नाद हुणा । दुःस्वप्त-सहश दुर्दृश्य मिटा , श्रति घक्षमनीय पाहलाद हुश्रा । पार्थित शरीर में फूट पड़ी

उद्दीत दिन्य उनकी काया,
खुल गई गाँठ मानो गल कर,

फल मल कर निष्क निकल घाया।
हँस मिल स्वजनों ने कहा—''स्वतः
हमको ग्रमरों का घोक मिला,
पर तात, तुम्हारे घाने से
घाहा। घ्रव यह गोलोक मिला।"
सस्मित नारायण प्रकट हुए—
''घ्राश्रो, हे मेरे नर घाग्रो।
जो कुछ है जहाँ, तुम्हारा है,
सुमको पाकर सब कुछ पाछ्रो।'

श्रीरामिकशोर गुप्त द्वारा साहित्य प्रेस, चिरगॉॅंव ( झॉंसी ) में मुद्रित । तथा

साहित्य-सदन, चिरगाँव ( झाँसी ) से प्रकाशित ।

## श्रोमैथिलीशरणजी गुप्त लिखित कान्य-

| सकेत                       | Y)            |
|----------------------------|---------------|
| गुरुकुरु                   | ₹)            |
| यशोघरा                     | <b>t</b> II)  |
| द्वापर                     | ર)            |
| सिवराज                     | <b>(1)</b>    |
| हिन्दू                     | ₹)            |
| भारत-मारती                 | ₹II)          |
| जयद्रथ-वध                  | 111)          |
| संकार                      | ₹B)           |
| पत्रावली -                 | !=)           |
| वक-छंहार                   | <b>  )</b>    |
| वन-वैभव                    | 11)           |
| सैरन्त्री                  | 11)           |
| <b>पञ्चवटी</b>             | )<br> =)      |
| भजित                       | <b>t II</b> ) |
| हिडिम्बा                   | 111)          |
| <b>अञ्जलि और अर्घा</b>     | 111)          |
| प्रदक्षिणा पाठ्य संस्करण   | 11=)          |
| प्रदक्षिणा विधिष्ट संस्करण | (s            |
| चन्द्रहास                  | ₹II)          |
|                            | • • • •       |

| अनप                               | १।)         |  |  |
|-----------------------------------|-------------|--|--|
| किसान                             | 11)         |  |  |
| शकुन्तला                          | 11)         |  |  |
| नहुष                              | 11=)        |  |  |
| विदव-वेदना                        | 11)         |  |  |
| कावा और कर्षला                    | <b>₹</b> 1) |  |  |
| कुणाल-गीत                         | १॥)         |  |  |
| थर्जुन और विसर्जन                 | I=)         |  |  |
| वैतालिक                           | 1=)         |  |  |
| गुरु तेगनहादुर                    | I=)         |  |  |
| शक्ति                             | 1=)         |  |  |
| रङ्ग में भङ्ग                     | 1=)         |  |  |
| विकट-भट                           | ≢)          |  |  |
| <sup>्</sup> पृथि <b>वीपु</b> त्र | 111)        |  |  |
| अनुवादित प्रन्थ                   |             |  |  |
| विरहिणी-व्रजाङ्गना                | l=)         |  |  |
| वीराङ्गना                         | (۶          |  |  |
| स्वम वासवदत्ता                    | ₹)          |  |  |
| -मेघनाद-वंघ                       | ٤)          |  |  |
|                                   |             |  |  |

प्रवन्धक— साहित्य-सद्न, चिरगॉव ( मॉॅंसी )

| अनघ                    | १।)        |
|------------------------|------------|
| किसान                  | 11)        |
| श्कृन्तल               | 11)        |
| नहुष                   | =)         |
| बदव-वेदना              | 11)        |
| ावा और कर्चला          | <b>(15</b> |
| हणाल-गीत               | १॥)        |
| ार्जुन और विसर्जन      | (=)        |
| रेतालिक                | I=)        |
| <b>उ</b> ष्ट तेगनहादुर | l=)        |
| त्रि क                 | l=)        |
| ङ्ग में भङ्ग           | 1=)        |
| वेकट-भट                | ≢)         |
| ृथिवीपुत्र             | 111)       |
| अनुवादित मन्ध—         |            |
| विरहिणी-व्रजाङ्गना     | l=)        |
| वीराङ्गना              | ۲)         |
| स्वम वासवदत्ता         | ₹)         |
| मेधनाद-वध              | <b>Ę</b> ) |

प्रवन्धक— साहित्य-सद्न, चिरगॉव ( कॉंसी )

## श्रीसियारामशरणजी गुप्त की रचनाएँ—

| आर्द्री         | (कविता)           | <b>t</b> ) |
|-----------------|-------------------|------------|
| विषाद           | ,,,               | i=)        |
| मौर्य-विजय      | ,,                | 1=)        |
| अनाथ            | ,,                | l=)        |
| मृ•मयी          | "                 | રાા)       |
| नोशाखाळी में    | i ,,              | 11)        |
| पायेय           | ;;                | २)         |
| दूर्वी-दल       | "                 | ₹)         |
| आत्मोत्सर्ग     | <b>,,</b>         | 11=)       |
| दैनिकी          | 3,                | 11=)       |
| वापू            | <b>33</b>         | 11)        |
| नकुल            | <b>&gt;&gt;</b>   | १॥)        |
| जयहिन्द         | 1,                | 1)         |
| गोद             | (उपन्यास) ।       | १।)        |
| अन्तिम-आक       | াধা ,,            | ₹)         |
| -नारी           | <b>)</b>          | २॥)        |
| मानुपी          | (कहानी संग्रह)    | <b>†</b> ) |
| पुण्य-पर्व      | (नाटक)            | १॥)        |
| उन्मुक्त        | (गीतनाट्य)        | १॥)        |
| श्ठ-सच          | (नियन्ध)          | ₹)         |
| -गोता-संवाद ।   | (गीता का समस्रोकी | अनुवाद) १) |
| इमारी श्रार्थन। | ī                 | _)         |
|                 |                   |            |

| स्व० पं० महावीरप्र  | सादजी द्वित्रेदी द्वारा         | रचित        |
|---------------------|---------------------------------|-------------|
| सुमन                |                                 | ₹)          |
| पुरातत्त्व-प्रसग    |                                 | १)          |
| प्रवन्ध-पुष्पाञ्जलि |                                 | ₹)          |
| स्व० मुंशी अ        | जमेरी द्वारा रचित-              | -           |
| हेमला सचा           |                                 | 11)         |
| मधुकरशाह            |                                 | (=)         |
| गोकुलदास            |                                 | 1=)         |
| चित्रागदा           | (अनुवादित)                      | 11=)        |
| श्रीदामोदरदासर्ज    | ो खंडेलवाल द्वारा रिव           | ন—          |
| वापू की चात         |                                 | १)          |
| श्री श्रीप्रका      | शजी द्वारा रचित—                |             |
| गृह्स्य गीता        |                                 | <b>?</b> 1) |
| नागरिक शास्त्र      |                                 | २)          |
| भारत के समाज औ      | ( इतिहास प <b>र</b> स्फुट विचार | र।)         |
| अन्य                | ान्य प्रकाशन                    |             |
| अंकुर               |                                 | (۶          |
| स्वास्थ्य-संलाप     |                                 | १)          |
| शेलक <b>श</b>       |                                 | १)          |
| सुनाल               |                                 | १)          |
| गीता-रहस्य          |                                 | રાા)        |
|                     |                                 |             |

प्रबन्धक---साहित्य-सद्न,